

# आसान नमाज़

फ़रीद बुक डिपो (प्रा०) लि० FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

## © सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन नाम किताब

#### आसान नमाज़

प्रस्तुत कर्ता (अल-हाज) मुहम्मद नासिर ख़ान

## فریں کیکڈپو (پرائیوٹ) اُمٹیڈ FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off: 2158, M.P. Street, Pataudi House, DaryaGanj, New Deihi-2 Phone: (011) 23289786, 23289159 Fax: +91-11-23279998 E-mail: fandexport@gmail.com - Website: www.fandexport.com

#### **Asan Namaz**

Edition: 2015

Our Branches:

Delhi:

Farid Book Depot (Pvt.) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph.: 23256590

Mumbai:

Farid Book Depot (Pvt.) Ltd. 216-218, Sardar Patel Road,

Near Khoja Qabristan, Dongri, Mumbai-400009

Ph.: 022-23731786, 23774786

Printed at : Farid Enterprises, Delhi-2

# विषय सूची

| क्या ?     | •                            |      |
|------------|------------------------------|------|
| 1.         | अपनी बात                     | 5    |
| 2.         | इस्लाम की बुनियाद            | 6    |
| 3.         | ईमान का बयान                 | 9    |
| 4.         | इमाने मुफस्सल                | 9    |
| 5          | ईमाने मुजम्मिल               | 9    |
| <b>b</b> . | नमाज का बयान                 | 10   |
| 7.         |                              | 11   |
| 8.         |                              | 12   |
| 9.         | नमाज सही होने की शर्ते       | 12   |
| . 10.      |                              | 13   |
| 11.        | पाक करने का तरीका            | 14   |
| 12.        | इस्तिनजा का बयान             | 15   |
|            | पानी का बयान                 | 16   |
|            | खाल का बयान                  | 17   |
| 15.        | वुजू का बयान                 | 17   |
| 16.        | वुँजू का तरीका               | . 19 |
| 17.        | गुस्ल का बयान                | 20   |
| 18.        | जुमाका गुस्ल                 | 21   |
| 19.        | तयम्मुम का बयान              | 24   |
| 20.        | पांच वक्त की नमाज का वक्त    | 25   |
| 21.        | नमाज के मुस्तहिबान           | 28   |
| 22.        | नमाज के मकरुहात              | 28   |
| 23.        | अज़ान का बयान                | 29   |
| 24.        | अज़ान के बाद की दुआ          | 30   |
| 25.        | नमाज पढ़ने का तरीका          | 31   |
| 26.        | फर्ज नमाज के बाद की दुआ      | 37   |
| 27.        | आ-य-तुल कुर्सी               | 37   |
| 28.        | किराअत का बयान               | 38   |
| 29.        | नमाज में पढी जाने वाली सरतें | 38   |

| (2000) 4 BENEDERSE                  | 96.36 |
|-------------------------------------|-------|
| 30. मदों और औरतों की नमाज़ में फर्क | 41    |
| 31. मस्जिद में दाखिल होने की दुआ    | 47    |
| 32. मस्जिद से निकलने की दुआ         | 47    |
| 33. इमामत का बयान                   | 47    |
| 34. बयान नमाज तरावीह का             | 50    |
| 35. तरावीह की दुआ                   | 51    |
| 36. तहज्जूद की नमाज                 | 52    |
| 37. ईद की नमाज                      | 54    |
| 38. बक्ररईद की नमाज                 | 55    |
| 39. जकात का बयान                    | 56    |
| 41. सदकए फिन्न का बयान              | 57    |
| 42. रमज़ान शरीफ के रोज़े का बयान    | 57    |
| 43. कुर्वानी का स्थान               | 58    |
| 44. कुर्बानी का तरीका और उस की दुआ  | 59    |
| 45. अकीके का ब्यान                  | 60    |
| 46. जनाजे की नमाज                   | 60    |
| 47. खुत्ना                          | 64    |
| 48. सज्द-ए-सह                       | 64    |
| 49. फातिहा देने का तरीका            | 66    |
| 50. पंज वक्ता नमाज की रकाअतें       | 66    |
| 51. नमाज़े कसर                      | 67    |
| 52. हज का बयान                      | 68    |
| 53. अज़ान                           | 69    |
| 54. तक्बीरे तहरीमा                  | 70    |
| 55. क्याम                           | 71    |
| 56 सफ और नमाज़ व जमाअत              | 72    |
| 57. नमाज की सफ                      | 75    |
| 58. रूकूअ                           | 76    |
| 59. सजदा सजदे में                   | 77    |
| 60. कायदा तशह-हुद                   | 78    |
| 61. बाई तरफ सलाम और दाई तरफ ब्यान   | 79    |
| 62. दआ                              | 80    |

## बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०

शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने जला मेहरबान है।

## अपनी बात

नह-म-दुहू व नुसल्ली अला रसूलि-हिल-करीम

हम तारीफ करते हैं उस खुदा की जो बहुत बड़े मरतबे वाला है। और उस के रसूल करीम स. पर रहमत की दुआ करते हैं।

बाद हम्द व सलात वाज़ेह हो कि किताब 'आसान नमाज़' हिन्दी में हमने खास तौर से हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिए आसान जुबान में लिखी है।

चूंकि छोटे-छोटे गांवों और देहातों में दीनी तालीम का ज्यादा चर्चा नहीं होता या मदरसे वगैरह नहीं होते इस लिए हमारे यह मुसलमान भाई अपने बच्चों को उर्दू-अरबी की तालीम नहीं दिला सकते। ऐसे लोग चूंकि खुद भी हिन्दी, मराठी जुबान ही पढ़े होते हैं इस लिए दीनी किताबें भी हिन्दी में तलाश करते हैं।

इस किताब में हर नमाज की एक-एक रक्आत की पूरी तफसील,कुरआन पाक की जरुरी सूरतें और तमाम अरबी इबारतें, तकबीरें ,दुआएं वगैरह तर्जुमे के साथ दी गयी हैं अलावा इस के इस्लाम के कलमें, जरुरी मसाइल, रोजा, ज़कात और हज के मौजू पर भी रोशनी डाली गई है।

बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मौजूदा दौर में यह किताब बड़ी मुफ़ीद साबित होगी। और हमारे नावाकिफ भाई-बहन इस किताब के ज़रिए नगाज सीख कर अपनी दुनिया और आकिबत संवार लेंगे।

जरूरी हिदायत अरबी अल्फाज का हिन्दी में तलफफज मुश्किल से अदा होता है क्यों कि हिन्दी में यन,गयन,काफ,सुवाद,तोय,जोय,जाल और जे के लिए कोई खास हरूफ नहीं हैं इस लिए हिन्दी अल्फाज से माअनी बदल जाने का शक है इस लिए तिलावत से कब्ल किसी अरबी जानने वाले शख्स के सामने एक या दो बार या कछ ज्यादा मरतबे इस किताब को पढ़ कर अल्फाज दुरुस्त कर लें और जहां तक हो सके सही पढ़ने की कोशिश करें।

## इस्लाम की बुनियाद

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजी.) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि इस्लाम १की बुनियाद पाँच चीजों पर रखी गई है।

-मिश्कात,बुखारी व मुस्लिम

- यह गवाही देना कि अल्लाह तआ़ला के अलावा कोई मआबूद (इबादत के लायक) नहीं और यह गवाही देना कि हजरत महम्मद मुस्तुफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं,
  - नमाज कायम करना.
  - रमजान शरीफ के रोजे रखना.
  - जकात देना.
  - हज करना,

पहला कलमा-ए शहादत तय्यबा या

#### कलमा-ए-तौहीद

 अव्यल कलमा तैयबः ला इला-ह इल्लल्लाहो मुहम्मदुर रसुलुल्लाह.

तर्जुमा - अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं मुहम्मद सल्लत्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं।

 दोयम कलमा शहादत- अशहदो अल-लाइला-ह इल लल्लाहो वहदहू ला शरी क लहू व अश ह दो अन-न मुहम्मदन अबदुहू व रस्लुह.

तर्जुमा - गवाही देता हूं मैं कि अल्लाह तआला के सिवा कोई मआबूद नहीं और गवाही देता हूं मैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।

 सोग्रम कलमा तमजीद- सुब्हानल्लाह वल हम्दो लिल्लाहे व-ला इला-ह इल लल्लाहो वल्लाहो अकबर व-ला हव-ल व-ला कृव्य-त इल्ला बिल्ला हिल अलियिल अजीम.

तर्जुमा- पाक अल्लाह है और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई मआबूद नहीं और अल्लाह बहुत बुजुर्ग (बड़ा) और ताकृत वाला जो बुलंद अजमत वाला है।

४. चहारुम कलमा तवहीद लाइला ह इल लल्लाहो वह दहू ला शरी क लहू लहुल मुल्को व लहुल हम्दो योह यी व योमीतो वहो व हय्युल ला यमूतो अबदन अबदा जुल जलाले वज इकराम बे यदे हिल खैर व हो व अला कुल्ले शैइन कदीर.

तर्जुमा- अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मआबूद नहीं वह एक है और उस का शरीक नहीं सारी हाकमियत (बादशाहत) उसी की है यानी उसी के वास्ते मुल्क और उसी के वास्ते सब तारीफ़ें हैं, वही जिलाता है वही मारता है उसी के हाथ में खैर है और वह तमाम अश्या पर (हर बीज पर) कादिर है यानी कुदरत रखता ٠.

प् पंजुम कलमा असतगफार : असतगफिरुल्ला रब्बी मिन कुल्ले जमबीन अज नबतुहो अमदन औ ख ता अन सिर्रन औअला नियतन वअतुबो इलैहे मिनज्जमबिल्लजी आल्मो वमिनज्जमबिल्ली ला आलमो इन्नका अन्ता अल्लामुल गुयुबे व सत्तारुल उयुबे व गफ्फारुज्जुनुब-ए-वला होला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिलअलीइल अजीम.

तर्जुमा- मैं अल्लाह से माआफी मांगता हुँ।जो मेरा पर्वरियार है हर गुनाह की जो मैंने जान बुझ कर या भूल कर या दर प्रदा या खुले तौर पर किया है।और मैं खुदा के हजुर में तौबा करता हुँ उस गुनाह से जो मुझे मालुम है और जो मुझे मालुम नहीं। ए अल्लाह ! बेशक गेब की सब चीज़ें तुझे ही मालुम हैं और तुही अबों का ढ़ांपने वाला है और तुही गुनाहों को बख्शाने वाला है। और गुनाहों से बचाने की तौफीक और नेकी करने की ताकत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो बहुत बुलन्द और बड़ी अजमत वाला है।

६ छट्टा कलमा रद्धे कुफ्- अल्ला हुम-म इन्नी अऊजो बे क मिन अन उशारिका वि क शैअव व अना अअ लमो बेही व अस्त्तगफरो-क लिमा ला आअलमो बेही तुन्तो अन हो व तबर्रअ तो मिनलकुफरि वश शिरके वल किजबे वल गीबते वल बिद अते वन्नमी मतेवल फवा हिशे वल बोहतान वल मआसी कुल्लेहा व अस लमतो व-अकुलो लाइलाह इल्लालाहो मुहम्मदुर्रसुलुलाह।

तर्जुमा- ए- अल्लाह ! मैं तेरी पनाह चाहता हुँ उस से कि किसी चीज़ को तेरा शरीक बनाउँ और मुझे उस का इत्म हो और बखिशश चाहता हुँ उन गुनाहों की जिन का मुझे इत्म नहीं। मैं ने उन से तौबा की और बेज़ार हुआ कुफ्र से और शिर्क से और झूठ से और गीबत से और बिदअत से और चुग़ली से और बेहयाई के तमाम कामों से और तुहमत लगाने से और हर किस्म

की नाफर्मानियों से मैं ईमान लाया और कुफ्र को छोड़ कर कहता हुँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई मअबुद नहीं और मूहम्मद सल्ल. अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।

## ईमान का बयान

इस्लाम का सबसे पहला रुक्न इमान है, यह यकीन करना कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वह हर चीज पर कादिर है और सबका खालिक है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा (स.) अल्लाह तआ़ला के सच्चे रसूल और बंदे हैं, और हिदायत के लिए भेजे गये हैं। कलम-ए-तैयबा और कलम-ए-शहादत में इसी इकरार का एलान है।

## ईमाने मुफ्रसल

आमन्तो बिल्लाहे व मलाएकतेही व कुतुबेही व रुसूलेही वल यौमिल आखेरे वल कर्द खयरिही व शर्रेही मिनल्लाहे तआला वल बासे बअदल मौत.

तर्जुमा - मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर उसकी किताबो पर और उसके रसूलों पर, और कयामत के दिन पर और उस पर कि अच्छी या बुरी तकदीर खुदा की तरफ से होती है और मौत के बाद उठाये जाने पर ।

# ईमाने मुजम्मिल

आमनतो बिल्लाहे कमा हु-व बे असमाएही व सिफातेही व कबिलतो जमी-अ अहकामेही इकरापून बिल्लेसाने व तसदीकुम बिलकल्ब. तर्जुमा ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वह अपने नामों और सिफतों के साथ है कबूल किये मैंने उस के सारे हुक्मों को ,जबान से इकरार करते हुए और दिल से यकीन।

#### नमाज का बयान

नमाज इस्लाम का दूसरा रुक्न (हिस्सा) है, ईमान के बाद नमाज ही का दर्जा है, कुर्आन शरीफ़ में इशांद है ''व-अकीमुस्लात वला तकुनु मिनल मुश्रिकीन'' (नमाज कायम करो और मुश्रिकों में से न बनो) (सुरहरूम)

कुर्आन मजीद और हदीस शरीफ़ में नमाज़ पढ़ने की बड़ी ताकीद की गई है और नमाज़ के पढ़ने के बड़े-बड़े सवाब और न पढ़ने के बड़े-बड़े अज़ाब बयान किये गये है।

एक बार हुजूर (सत्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया अगर तुममें से किसी के दर्वाज़े पर नहर बहती हो और रोजाना पांच मरतबा उस में नहाये तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल रह सकता है? सहाबा रिज. ने अर्ज़ किया नहीं, उसके बदन पर मैल नहीं रहसकता। हुजूर सल्ल. ने फरमाया यही हाल पांच वक्त की नमार्जी का है कि खुदा उनके ज़रिए गुनाहों को मिटा देता है। (बुखारी)

हजरत अबूजर रिजयल्लाहु अन्हु से रिवायत हैं कि हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैंहि व सल्लम) जाड़े के जमाने में बाहर तशरीफ ले गये, पतझड़ के दिन थे। डालियां पकड़ लीं, पत्ते गिरने लगे, फ्रमाया ऐ अबूजर मैंने अर्ज की हाजिर हूं,या रसूलल्ला फ्रमाया मुसल्मान बन्दा अल्लाह के लिये नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह इसी तरह गिरते हैं जैसे इस दरख्त से ये पत्ते। अहमद-मिरकाल

आं हजरत सल्ल. ने फरमाया है नमाज दीन का सुतून है

तो जिसने उसे कायम रखा उसने दीन को कायम रखा और जिसने उसे छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। हजूर स. ने हर बीज की एक निशानी होती है,और ईमान की निशानी नमाज है।

हुजूर रसूले अकरम (स.) फरमाते हैं, तमाम इबादतों में सब से अफजल नमाज है, नमाज को पंज वक्ता जमाअत के साथ अदा करें और सुस्ती से कभी तर्क न करे। हजरत मुहम्मद सल्ल. फरमाते हैं जो कोई सुस्ती से या जानबूझ कर नमाज को अदा नहीं करेगा वह शख्स क्यामत के रोज़ साथ कारून और फिरऔन के उठेगा।

हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हुज़ूर (स.) का दुनिया से रुखरत होते वक्त जो आख़िरी कलाम था और जिस बात की ताकींद थी तो वह नमाज़ का एहतिमाम था, आपने स. फ़रमाया कि नमाज का पूरा एहतिमाम करो इसमें गफ़लत न करो।

रसूले करीम सल्लल्लाह अलैह व सल्लम ने फरमाया कि जिस कि एक नमाज जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ जैसे किसी के घर के लोग और माल व दौलत सब जाता रहा। -अत्तर्गीब वर्त्स्टीब

## नमाज की चोरी

एक बार आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि सब से बड़ा चोर वह है जो नमाज़ में से चोरी करता है, यह सुनकर सहाबा कराम रिज. ने अर्ज किया कि या रसूलुल्ला स. नमाज़ की चोरी कैसी? आप सल्ल. ने फरमाया नमाज़ कि चोरी यह है कि उसका रुकुअ व सज्दा पूरा न करे।

-मिश्कात

# दीन-ए- इस्लाम में नमाज़ का मरतबा

आं हजरत (स.) ने फरमाया है कि उसका कोई दीन नहीं जिस की नमाज नहीं नमाज का मरतबा दीने इस्लाम में वही है जो सर का मरतबा (इन्सान) के बदन में है (यानी जिस तरह कोई शख्त बगैर सर के जिंदा नहीं रह सकता इसी तरह नमाज के बगैर आदमी ठीक तरह का मुसलमान नहीं हो सकता) यह हदीस 'अल्तुगींव वर्त्तहींब' की है।

बच्चों को पढ़ाना मां-बाप के जिस्से है।

आं हजरत (स.) ने फरमाया है कि अपनी औलाद को नमाज का हुकम दो। और सात बरस के हो जायें और नमाज न पढ़ने पर उनको मारो और दस बरस के होने पर उन के बिसतर भी अलग कर दो (एक दूसरे के साथ न सुलाव)

-अब दाऊद

## नमाज सही होने की शर्ते

आकिल और बालिंग मुसलमान पर ख्वाह मर्द हो या औरत नमाज के मुकर्ररा वक्त पर नमाज को अदा करना फर्ज है और नमाज अदा करने के लिए बाज ऐसी चीजें हैं, जिनका नमाज की सेहत के लिए नमाज शुरु करने से पहले होना जरुरी है इन्हें नमाज की शर्ते कहते हैं।

- बावुजू होना।
- २. जनाबत और हैज व निफास से पाक होना।
- 3. जिस्म और कपड़े का निजासत से पाक होना।
- ४. जिस हिस्से जिस्म का सतर (छुपाना) फर्ज़ है उस को छुपाना।

- ५. किबले की तरफ मुंह करना।
- ६. वक्त के अन्दर नमाज पढ़ना।
- नमाज की नीयत करना। अगर इनमें से कोई बात न पाई गई तो नमाज सही न होगी।

नमाज सही होने के लिए बहुत सी शर्ते और जरुरी चीजें हैं। एक शर्त नमाज सही होने के लिए यह है कि नमाजी आदमी नजासते हकीकी से पाक हो लिहाजा अब हम तहारत व नजासत का बयान शुरु करते हैं।

## तहारत और निजासत का बयान

तहारत यानी पाकी का दीन इस्लाम में बड़ा मरतबा है कुओंन शरीफ में इशांद है बिला शुबह अल्लाह दोस्त रखता है बहुत ताबा करने वाले को,हदीस शरीफ में है कि कोई नमाज बगैर पाकी के कुबूल नहीं होती और कोई सदका हराम माल से कुबूल नहीं होता।

नजासत यानी नापाकी दूर करने को तहारत कहते हैं। नजासत की दो किसमें हैं।(१) नजासते हकमी।(२)नजासते हकीकी।

निजासते हकमी- निजासते हकमी उसे कहते हैं जो बजाहिर देखने में न आवे लेकिन शरीअत का हुक्म होने की वजह से पाकी हासिल करना फर्ज होता है इस की दो किसमें हैं।

- (१) हदसे अकबर -यानी गुस्ल फर्ज होना।
- (२) हदसे असगर यानी वुजू फर्ज़ नमाज़ दुरुस्त होने के लिए दोनों से पाक होना फर्ज़ है।

निजासते हकीकी- निजासते हकीकी वह है जो देखने में आती है और शरीअत ने उसको नापाक करार दिया है और ऐसी बीजों को अमुमन आदमी भी नापाक और गंदा समझते हैं जैसे पेशाब,पाखाना, मनी वगैरह,निजासते हकीकी की दो किसमें हैं (१)निजासते गलीजा (२)निजासते खफ़ीफ़ा

निजासते गलीजा- खून और आदमी को पाखाना, पेशाब, मनी, शराब, कुत्ते, बिल्ली का पाखाना, सुबर के जिसम का हर हिस्सा हत्ता कि उसके बाल भी और घोड़े, गधे, खुच्चर और तमाम हराम जानवरों का पेशाब यह सब निजासते गलीजा है और छोटे दूध पीते बच्चे का पेशाब पाखाना भी निजासते गलीजा है।

निजासते ख़फ़ीफ़ा (हलकी नापाकी) हराम परिंदों के बीठ, और हलाल चौपायों मसलन बकरी,गाय,भैंस,बैल,ऊंट और घोड़े का पेशाब निजासते ख़फ़ीफ़ा है।

मस'ला- मछली का खून नजस (नापांक) नहीं है अगर कपड़े या बदन में लग जाये चाहे जितना हो बगैर धोये नमाज हो जायेगी मख्खी, खटमल, मछछर का खून भी नापांक नहीं।

## पाक करने का तरीका

निजासत अगर कपड़े या बदन में लग जाये चाहे वह गाढ़ी नजासत हो जैसे पाखाना चाहे पतली जैसे नापाक पानी और पेशाब बहुर सुरत धोने से पाक हो जाती है,

मस'लः छोटे दूध पीते बच्चे का पेशाब पाखाना भी गाढ़ी निजासत है।

मस'ला: अगर कई मरतबा धोने और निजासत के छूट जाने पर भी बदबू नहीं गई या कुछ धब्बा रह गया तब भी कपड़ा पाक हो गया, साबून वगैरा लगाकर धब्बा छूड़ाना और बद बू दूर करना ज़रुरी नहीं।

मस'लाः निजासत अगर ऐसी चीज में लगी है जिसको

निचोड़ा नहीं जा सकता जैसे लिहाफ, बटाई वगैरा तो इस को पाक करने का तरीका यह है कि एक दफा धोकर ठहर जावे जब पानी टपकना बंद हो जाये तो फिर धोये फिर जब पानी टपकना बंद हो तो फिर धोये इसी तरह तीन दफा धोये तो वह बीज पाक हो जायेगी।

मस'ला- अगर पेशाब के छीटे सूई की नोक के बराबर पड़ जाएं जो देखने से दिखाई न दे तो इसका कुछ हरज नहीं है। धोना वाजिब नहीं है।

## इस्तिनजा का बयान

पाखाना और पेशाब के बाद जो नापाकी बदन में लगी रहे उस के दूर करने को इस्तिनजा कहते हैं। पेशाब करने के बाद मिट्टी के पाक ढेले से पेशाब के कतरों को खुश्क कर लिया जाए किर पानी से धोया जाये।

जब पाखाना जाने का इरादा हो तो बिस्मिल्ला कह कर यह पढ़े- अऊजु बिल्लाहे मिनल खुबूसे वल खवाइसे (मैं अल्ला की पनाह लेता हूं नर व मादा शयातीन से) इसके बाद बाया पाव बैतुलखला में रखे। बायें पाव पर बोझ देकर बैठें। अपनी शर्मगाह और निजासत की तरफ न देखें और फारिंग होकर बायें हाथ से इस्तिनजा करे फिर बैतुल खला से अव्वल दाहिना पाव बाहर निकाले फिर बायां और बाहर आने के बाद "गुफरानका" (ऐ अल्ला मैं तुझसे मगफिरत का सवाल करता हूं) कहे फिर यह पढ़े-

अलहम्दो लिल्लाहिल्लजी अज ह ब अन्निल अजा आफानी।

(मिशकात) तर्जुमा सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझसे दूर कर दिया गंदगी को और मुझे आराम दिया। मस'ला- दाहिने हाथ से इस्तिनजा करना और हड़ी से इस्तिनजा करना मना है।

मस ला- जिस चीज को आदमी या जानवर खाते हों उस से इस्तजा करना मना है।

मस'ला-पाखाना और पेशाब करने वक्त बात करना मना है।

#### पानी का बयान

आसमान से बरसे हुए पानी और नदी- नाले, चश्मे, कुअे, तालाब और दरयावों के पानी से वुजू और गुस्ल करना दुरुस्त है चाहे मीठा पानी हो या खारा।

मस'ला- जिस पानी में निजासत पड़ जाये इससे वुजू गुस्ल कुछ दुरुस्त नहीं, चाहे वह निजासत थोड़ी हो या बहुत, अल्बता बहता हुआ पानी हो तो वह निजासत के पड़ने से नापाक नहीं होता जब तक कि इसके रंग या मज़ा बदल गया या बू में फर्क न आए, जब निजासत की वजह से रंग या बू आने लगी तो बहता हुआ पानी भी नजस हो जायेगा इससे वुजू गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा और जो पानी घास के तिंके, पत्ते वगैरह बहा कर ले जाए तो वह बहता पानी कहलायेगा चाहे कितना ही आहिस्ता बहता हो।

मस'ला- जिस पानी में ऐसी जानदार चीज़ मर जाए जिसमे खुन नहीं होता या बाहर मर कर गिर जाए तो पानी नजस (नापाक) नहीं होता जैसे मक्खी, मच्छर लऊ, बिच्छू, शहद की मक्खी या इस किसम की और जो चीजें हो।

मस'ला- जिस जानदार की पैदाईश पानी की हो और पानी ही में रहता हो जैसे मछली, दर्याई मेंडक, कछुवा, केकड़ा वगैरह अगर पानी में मर जाए तो पानी नापाक नहीं होता।

#### खाल का बयान

मस'ता- मुरदार की खाल को जब धुप में सुखा डाले या कुछ दवा वगैरह लगाकर दुरुस्त करते जिससे खुश्क हो जाए और नापाक तरी खतम हो जाए और रखने से खराब न हो तो खाल इस तरह से पाक हो जाती है। इस पर नमाज पढ़ना और मशक ब्रना कर पानी भर कर रखना और इस से वुजू करना, पीना, पकाना सब दुरुस्त है लेकिन इन्सान और सुवर की खाल किसी तरह भी पाक नहीं हो सकती और सब खाले पाक हो जाती है और इन्सान और सुवर की खाल को काम में लाना, इस्तेमाल करना सखत गुनाह है।

## वुजू का बयान

वुजू के फर्ज़- वुजू के फर्ज़ चार हैं।

- बावुज् होना।
- पेशानी के बालों में ठुड़ी के नीचे तक और एक कान से दुसरे कान तक मुंह धोना।
- दोनों हाथों को कुहनीयों समेत धोना।
- x बौथाई सर का मसह करना।
- दोनों पावं टखनों समेत धोना कहीं बाल बराबर खुश्की न रहे।

बुजू की सुन्नतें-वुजू में यह चीजे सुन्नत हैं।

- नीयत करना।
- बिस्मिल्ला हिर्रहमा निरहीम पढ़ना।
- 3. पहले तीन बार दोनों हाथों को गट्टों तक धोना।
- ४. मिस्वाक करना।
  - तीन बार कुल्ली करना।

## 

- ६. तीन बार नाक में पानी डालना।
- ७. दाढ़ी का खिलाल करना।
- हाथ पावं की उगलियों का खिलाल करना।
- ६. हर अंजू को तीन बार धोना।
  - 90. एक बार तमाम सिर का मसह करना।
  - 99. दोनों कानों का मसह करना।
- ५२. तरतीब से वुजू करना यानी पहले मुंह फिर कुहनियों तक हाथ धोना फिर सर का मसह करना फिर पावं धोना।
  - जल्दी- जल्दी वुजू करना यानी एक अजु खुश्क न होने पाये के दुसरा धोना

वुजू के मकरुहात- वुजू में यह चीजे मक्रुह हैं।

- नापाक जगह पर वुजू करना।
- २. सीधे हाथ से नाक साफ करना।
- वुजू करने में दुनिया की बातें करना।
- ४. सुन्नत के खिलाफ वुजू करना।
- ज्यादा पानी बहाना।
- छोर से झपके मारना।
- वुजू के मुस्तहिबात- यह चीजें वुजू में मुस्तहिब
- वाई तरफ से शुरु करना (बाज आलीमों ने इसको सुन्नत कहा है।)
  - २. गरदन का मसह करना।
- वुजू के काम खुद करना और दुसरे की मदद न लेना।
- क़बले की तरफ मुंह करके बैठना।
- प्. पाक और ऊँची जगह पर बैठ कर युजू करना।

- ६. मल-मल कर धोना। वृजु तोड़ने वाली बीजे- इन बीजो से वृजु टूटता
- पाखाना या पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और बीज का निकलना।
- रियाह याने हवा का पीछे से निकलना।
- बदन के किसी भी मुकाम से खुन या पीप का निकल कर बह जाना।
- ४. मुंह भर के(उल्टी) आना।
- पू. ऐसे सहारे से सोना कि अगर सहारा हटा दिया जाए तो गिर पड़े।
- ६. बिमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना।
- मजनू या दीवाना हो जाना।
- नमाज में इतने जोर से हंसना के बराबर वाला सुन ले यानी कहकहा मार कर हंसना।

# वुजू का तरीका

जब युजू करने का इरादा हो तो साफ बर्तन में पाक पानी लेकर पाक व साफ ऊंची जगह पर बैठो। किब्ले की तरफ मुंह कर लो तो अच्छा है और उसका मौका न हो तो कोई हर्ज नहीं। आस्त्रीनें कुहनियों से ऊपर तक चढ़ा लो फिर बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम पढ़ो और तीन बार गष्टों तक दोनों हाथ धोवो फिर तीन बार कुल्ली करो, और मिस्वाक करो। मिस्वाक न हो तो उंगली से दांत मल लो फिर तीन बार नाक में पानी डाल कर बार्य हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करो। फिर तीन मर्तबा मुंह धोवो मुंह पर पानी जोर से न मारो बल्कि आहिस्ता से पेशानी के बालों से दुड़ी के नीचे तक और इधर-उधर दोनों कानों तक मुंह धोना चाहिए। फिर कुहनियों समेत दोनो हाथ धोवो। पहले दाहिना हाथ तीन बार फिर बायां हाथ तीन बार धोना चाहिए फिर हाथ पानी से तर करके (भीगोकर) सिर का मसह करो। फिर कानों का मसह करो फिर गर्दन का मसह करो। मसह सिर्फ एक मर्तबा करना चाहिए। फिर तीन मर्तबा दोनों पाव टखनों समेत धोवो, पहले दाहिना पावं फिर बायां पांव धोना चाहिए वुजु से फारिंग होने के बाद कलमए शहदत पढ़ो।

## गुसल का बयान

गुसल का तरीका- जब गुस्ल करने का इरादा हो तो पहले दोनों हाथ गट्टों तक घोवे फिर इस्तिनजा करे और जाहरी नापाकी किसी जगह लगी हो तो उसे घो डाले फिर युजू करे जैसे नमाज के लिए युजू करते हैं। खुब मुंह भर कर कुल्ली क्रेर रोजा न हो तो गरारा भी करे और नाक में खुब ख्याल करके पानी डाले अगर पत्थर या पक्की जमीन पर गुस्ल करे तो दोनों पाव भी इसी युजू में घो ले युजू के बाद थोड़ा सा पानी लेकर सारे बदन को, फिर तीन मर्तबा सर पर पानी डाले और उसके बाद दाहिने कंघे पर फिर बायें कंधे पर तीन बार पानी डाले और हर जगह पानी पहुंचा देवे, बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह जायेगी तो गुस्ल न होगा, फिर इस जगह से हट जाये और पावं घो लेवे, अगर युजू के वक्त पाव घो लिए थे तो अब पाव घोने की हाजत नहीं।

मस'ला अगर गुस्ल के बाद याद आए कि फलाँ जगह पानी न पहुंचा था तो फिर से पुरा गुस्ल करने की ज़रुरत नहीं बल्कि खास उसी जगह को धो ले अगर कुल्ली करना या नाक में पानी डालना भूल जाए तो खास कमी को पुरा करने से गुस्ल पुरा हो जायेगा।

मस'ला-गुरल करते वक्त जो वुजू किया है इससे नमाज पढ़ सकते हैं।

## जूमा का गुस्ल

जुमा के दिन नमाज़ से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। हदीस शरीफ में इसकी बड़ी ताकीद आई है।

मस'ला- बे वुजू कुर्आन शरीफ पढ़ना दुरुस्त है मगर छूना दुरुस्त नहीं और जिन पर गुस्ल फर्ज़ हो उसके लिए न कुर्आन शरीफ पढ़ने की इजाज़त है न छूने की, हां अगर जुज़दान के साथ छूये तो छू सकता है और इसका मस्जिद में दाखिल होना भी दुरुस्त नहीं।

मस'ला- हैज़ और निफास वाली औरत और जिस पर गुस्ल फर्ज़ हो कुर्आन शरीफ के अलावा दुआ, ज़िकर और तस्विह पढ़ संकती है।

मस'ला- हैज की मुद्दत कम से कम तीन दिन है तीन दिन से कम में अगर खतम हो गया और हैज समझ कर नमाज छोड़ दी थी तो उस की कजा पढ़े और अगर पूरे दस दिन आकर भी खून बंद न हो तब भी गुस्ल करके नमाज रोजा शुरु करे।

मस'ला- निफास की ज़ियादा से ज़ियादा मुद्दत बालीस दिन है चालीस दिन से पहले जब भी खून आना बंद हो जाए गुस्ल करके नमाज, रोजा शुरु कर देवे और चालीस दिन के बाद भी खून बंद न हो तो पूरे चालीस दिन हो जाने पर गुस्ल कर के नमाज, रोजा शुरु करे।

मस'ला औरतो में यह रियाज है कि निफास वाली औरत से खवाह मखवाह चालीस दिन तक नमाज़ रोजा छुड़ाए रखती 3636363636 22 36363636363636363

हैं चाहे खून बंद हो या न हो। यह तरीका शरीअत की रु से गलत है। अगर दो दिन में खुन बंद हो जाए तब भी गुस्ल करके नमाज पढे और रोजा रखे।

मस'ला- हैज वाली औरत न कर्आन छ सकती है। और न पढ़ सकती है न उसका मस्जिद में दाखिल होना दुरुस्त है न उसका मर्द उससे सोहबत कर सकता है जब पाक होगी तो यह दुरुस्त है।

मस'ला- हैज व निफास वाली औरत के. साथ सोहबत करना हराम है मगर दिल लगी करना, चुमना, साथ लेटना उसके शौहर के लिए सब दुरुस्त है लेकिन औरत के नाफ से ले कर गटने तक के हिस्से को हाथ न लगाए।

गुस्ल के फर्ज़- गुस्ल में तीन फर्ज़ हैं। (9) मुंह भर कर कल्ली करना, (२) नाक में पानी डालना (३) तमाम बदन पर एक मर्तबा पानी बहाना।

गुस्ल की सुन्नतें -(१) पाक होने की नीयत करना,(२) पहले बदन पर जिस निजासत लगी हो उसको धोना और इस्तिनजा करना (३) फिर वुजू करना (४) सारे बदन पर तीन बार पानी बहाना (५) बदन को अच्छी तरह मलना।

गुस्ल के मकरुहात- (१) पानी ज़ियादा बहाना (२) सतर खला होने की हालत में बात करना या किबले की तरफ मुंह करना (३) सुन्नत के खिलाफ करना।

जिन सुरतों में गुस्ल फर्ज़ है- (9) मनी का शहवत से निकलना (२) सोहबत करना (३) औरत का हैज़ से पाक होना (४) एहतलाम होना (५) निफास का बंद होना।

जो गुरल वाजिब है- (१) किसी काफ़िर का इस्लाम लाने के बाद गुरल करना (२) मुसलमान मुदें की लाश को गुस्ल देना।

जो गुस्ल सुन्नत है- (१) जुमै की नमाज़ के लिए गुस्ल करना (२) दोनों ईदों की नमाज़ के लिए गुस्ल करना (३) हज

का एहराम बाधनें से पहले गुस्ल करना (४) अराफात में वकुफ (ठहरने) के लिए गुस्ल करना।

जो गुस्ल मुस्तिहिब है- माहे शाबान की पंदरहवीं रात यानी शबबरात में गुस्ल करना (२) अरफे की रात में गुस्ल करना (३) सुरज हन और चांद ग्रहन की नमाज के लिए गुस्ल करना (५) मय्यत ो गुस्ल देने वाले का गुस्ल कर लेना।

#### गुस्ल की नीयत

जनाबत के गुस्ल की नीयत- नबैतो अन अग तसिला मिन गुस्लिल ज-न-बतेले-रफेइल ह- द- से।

तर्जुमा- नीयत करता हूं मैं नहाने की जनाबत के गुस्ल से नापाकी दूर करने के लिए। जुमअ के गुस्ल की नीयत- नवैतो अन अग तसिला मिन गुस्लिल जुमअते ले रफेइल ह-द-से

तर्जुमा- नीयत करता हूं मैं नहाने की जुमअ के गुस्ल से नापाकी दूर करने के लिए।

#### एक ज़रुरी बात

ये नीयत तमाम गुस्लों के लिए काफी है। गुस्ल करने वाले को वाहिए कि जिस किस्म का गुस्ल करना हो उसका नाम ले मगर हैंज, या निफास, या जुमअ, या इदेन, या एहराम का गुस्ल हो तो कपर लिखी हुई तमाम नीयत पढ़े। लेकिन जहां मिन गुस्लील फन-बते, लिखा है वहां अगर हैज़ का गुस्ल है तो-मिन गुस्लील हैज़ अगर निफास का हो तो - मिन गुस्लील निफास, अगर जुमअ का हो तो-मिन गुस्लील जुमअते, अगर ईद का हो तो-मिन गुस्लील ईदे, अगर एहराम का हो तो-मिन गुस्लील एहरामे, इस तरह और बाक़ी की तमाम नीयात पुरी पढ़े।

## तयम्मुम का बयान

जिसको बुजू या गुस्ल करने की जरुरत हो और पानी न मिले ऐसी सूरत में शरीअते इस्लाम ने हमें तयम्मुम करने की इजाज़त दी है, मसलन-इन्सान सफर में हो और पानी दो मील दूर हो, बीमारी हो और पानी लगने से बीमारी बढ़ने या तकलीफ जियादा हो जाने का खतरा हो, आदमी पानी के लिए पैदल चले तो नमाज का बक्त कजा हो जाए, कुवां सामने हो मगर पानी के लिए डोल या रस्सी न हो सिर्फ इस कद्द ही पानी हो कि अगर उससे बूजू कर ले तो पीने के लिए पानी नहीं रहेगा और प्यास से हलाक हो जाने का अन्देशा हो ऐसी तमाम सूरतों में तयम्मुम कर लेना चाहिए। ये तयम्मुम बुजू का बदल बन जायेगा, यही नहीं बल्कि गुस्ल वाजिब हो और पानी नहीं मिल सकता हो, या पानी के इस्तेमाल से कोई खतरा लाहक हो तो उसके लिए भी तयम्मुम कर लेना जाइज़ है।

अपने तजर्बे से गुमान हो जाये या किसी तजर्बेकार हकीम या डाक्टर के कहने से मालूम हो कि पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जायेगा या मर्ज़ बढ़ जायेगा तो तयम्मुम करना दुरुस्त है सिर्फ अपने ख्याल या तकलीफ के वहेम से तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं।

तयम्मुम का तरीका तयम्मुम में नीयत फर्ज है यानी नीयत करे कि मैं नापाकी दूर करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूं, नीयत के बाद दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारे फिर हाथ झाड़ कर तमाम मुंह पर मले और जितना हिस्सा वुजू में धोया जाता है उतने हिस्से पर हाथ फर ले कि दोबारा मिट्टी पर हाथ मार कर हाथों को कुहनीयों तक मले और उंगलीयों का खलाल भी करें दाढ़ी का खलाल करना भी सुन्नत है अगर अंगुठी पहने हुए हो तो उसको उतारना या हिलाना

जरुरी नहीं।

युजू और गुस्ल के लिए तयम्मुम करना दुरुस्त है और दोनों के तयम्मुम का एक ही तरीका है।

मस'ला- पत्थर पर तयम्मुम जाइज है चाहे इस पर मिट्टी या गोबर न हो लेकिन कपड़े पर जाइज नहीं, कुछ लोग रेल में सफर करते वक्त पानी न मिलने पर अपनी चादर पर तयम्मुम कर लेते है यह जाइज नहीं।

जो चीज़े वुजू को तोड़ती है उन से तयम्मुम भी टूट जाता है पानी का मिलना और उसका ईस्तेमाल के लायक होना भी तयम्मुम को तोड़ देता है।

## पाँच वक्त की नमाज का वक्त

फज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होकर सूरज निकलने तक बाकी रहता है और ज़ोहर का वक्त सूरज ढल जाने के बाद शुरू होता है, जब तक हर चीज का साया उस के दुगना न हो उस का वक्त बाकी होता है। दो चंद साया के मानी यह है कि असली साये के अलावा, साया अस्ती वह है जो ठीक ज़वाल के वक्त होता है। ज़ोहर का वक्त ख़तम होने के बाद असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज छुपने तक बाकी रहता है लेकिन जब सूरज ज़र्द हो जाए तो असर का वक्त मकरू हो जाता है जब सूरज छुप जाए तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है जो शफक (सूरज डूबते वक्त आसमान पे जो लाली होती है) गायब होने तक रहता है, हिंद व पाकिस्तान के इलाकों में कम से कम सवा घंटा और ज़ियादा से ज़ियादा डेढ़ घंटा मग्रिब का वक्त रहता है। मग्रिब का वक्त ख़तम होते ही इशा का वक्त शुरू हो जाता जो तुलू सुबह तक रहता है। लेकिन आधी शत के बाद इशा का वक्त मकरुह हो जाता है।

मस'ला- जो वक्त इशा का है वही नमाजे वित्र का भी है

मगर वित्र की नमाज इशा के फर्ज़ी से पहले नहीं पढ़ी जा सकती।

नमाज के फ्राइज- नमाज के चौदह फ्राइज है जिन में से चंद ऐसे है जिन का नमाज से पहले होना ज़रूरी है और उन को नमाज के खारिजी फ्राइज कहते है और फ्राइजे नमाज भी कहा जाता है और चंद फ्राइज ऐसे हैं जो दाखिल नमाज है सब की फ्रेहरिस्त यह है।

(१)बदन का पाक होना (२) कपड़ों का पाक होना (३) सतर-ए-औरत यानी मरदों को नाफ से घुटनों तक और औरतों को चेहरे और हथेलीयों और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना फर्ज़ है (४) नमाज़ की जगह का पाक होना (६) नमाज़ का वक़्त होना (६) किब्ले की तरफ रुख करना (७) नमाज़ की नीयत करना (६) किब्ले की तरफ रुख करना (७) नमाज़ की नीयत करना (६) किब्ले की तरफ रुख करना (६) कयाम यानी खड़ा होना (१०) किराअत यानी एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें या एक छोटी सूरत पढ़ना (११) रुकूअ करना (१२) सजदा करना (१३) कादा करना (१४) अपने इरादे से नमाज़ खतम करना अगर इन में से कोई चीज़ भी जान कर या भूल कर रह जाए तो सजदा सहु करने से भी नमाज़ न होगी।

नमाज़ के वाजिबात- (१) अलहम्दो पढ़ना (२) और उस के साथ कोई सूरत मिलाना (३) फर्ज़ों की पहली दो रकातों में किराअत करना (४) अलहम्दो को सूरत से पहले पढ़ना (५) रुकूअ कर के सीधा खड़ा होना (६) दोनों सज्दों के दिमयान बैठना (७) पहला कादा करना (८) अत्तहच्यात पढ़ना (६) लफ़ज़ सलाम से नमाज़ खतम करना (१०) जोहर और असर में किराअत आहिस्ता पढ़ना (११) इमाम के लिए मगरिब व इशा की पहली दो रकाअतों में और फज़ व जुमअ व इदैन और तरावीह की सब रकअतों में बुलंद आवाज़ के साथ किराअत पढ़ना (१२) वित्र में दुआए क़ुनुत पढ़ना (१३) इदैन में छे तकबीर जायद कहना वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो सज्दा सहु करना वाजिब होगा अगर जान बूझ कर किसी वाजिब को छोड़ दिया तो दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब है सज्दा सह से भी काम नहीं चलेगा।

नमाज तोड़ने वाली चीज़ें इन चीज़ों के करने से नमाज़ टूट जाती है। बात करना चाहे थोड़ी हो या बहुत, जानबूझ कर या भूल कर, जबान से सलाम करना या सलाम का जवाब देना, छींकने वाले के जवाब में यारहमतुल्लाह कहना, रेज की खबर सुनकर इन्नालिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन पूरा या थोड़ा सा पढ़ना या अच्छी ख़बर सुन कर अल्हम्दोलिल्ला कहना या अजीब चीज़ सुन कर सुब्हानत्ला कहना दुख तकलीफ की वजह से आह और ओह या उफ करना, अपने इमाम के सिवा किसी जार जार बार का करना, जयन इनाम के सिवा किसी दूसरे को लुक्मा देना, कुआंन शरीफ देख कर पढ़ना, अल्हम्दो शरीफ या सुरत में ऐसी गलती करना जिससे नमाज टूट जाती हो (जिसकी तफ्सील बड़ी किताबों में लिखी है) ऐसा काम करना जिस से देखने वाला यह समझे कि यह आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है। या मसलन दोंनों हाथों से काम करना, नहा पढ़ रहा है। या नत्तलन दाना हाथा से काम करना, जानबूझ कर या भूल कर कुछ खाना-पीना, किब्ले से सीना फिर जाना, दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज में हरुफ निकल जाये, नमाज़ में हसना, इमाम से आगे बढ़ जाना, यह चंद नमाज़ को तोड़ने वाली चीज़ें लिख दिया हूं बड़ी किताबों में और भी हैं।

नमाज़ की सुन्तर्ते यह बीजें नमाज़ में सुन्तत हैं तकबीरे तहरीमा के वक़्त दोनों हाथ कानों तक उठाना, मर्दों का नाफ़ के तहरीमा के वक़्त दोनों हाथ कानों तक उठाना, मर्दों का नाफ़ के नीचे और औरतों का सीने पर हाथ बांधना, सना यानी सुब्हा न कल्ला हुम्मा आखिर तक पढ़ना, अज्जु बिल्ला (पूरी) पढ़ना रुक् और सज्दा करते वक्त बिल्क हर विस्मल्ला (पूरी) पढ़ना रुक् और सज्दा करते वक्त बिल्क हर एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने के वक्त अल्लाहु अकबर एक रुकन से उठते वक्त समि अल्लाहु तिमन हमिदा और रुक्षना। रुक्कू से उठते वक्त समि अल्लाहु तिमन हमिदा और रुक्षना ल लकहन्दों कहना रुक्कुअ में सुब्हान सब्बीयल अजीम

कम से कम तीन मरतबा कहना और सज्दे में कम से कम तीन बार सुब्हा न रब्बीयल आला कहना दोनों सजदों के दर्भियान और अतिहियात के लिए औरतों के बार्ये पांव सीधी तरफ निकाल कर कुल्हों पर बैठना, दरूद शरीफ पढ़ना, दरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना, सलाम के वक्त दायें बार्ये मुंह फेरना।

## नमाज़ के मुस्तहिबात

अगर चादर ओढ़े हो तो कानों तक हाथ उठाने के लिए मर्द को चादर से हाथ निकालना, जहां तक मुम्किन हो खांसी को रोकना जमाई आए तो मुंह बन्द करना खड़े होने की हालत में सज्दे की जगह और रुकुअ में कदमों पर और सजदे में नाक पर और बैठे हुए गोद में और सलाम के वक्त कांधो पर नज़र रखना।

#### नमाज के मकरूहात

यह चीजं नमाज में मकरूह हैं - (१) कुलहे पर हाथ रखना (२) आस्तीन से बाहर हाथ निकाले रखना (३) कपड़ा समेटना (४)जिस्म या कपड़े से खेलना (५) उंगलियां चटखाना (६) दाये बार्यें गर्दन मोडना (७) अंगड़ाई लेना (८) कुत्ते की तरह बैठना (६) मर्द का सज्दे में हाथ जमीन पर बिछाना (१०) सज्दे में (मर्दो के लिए) पेट को रानों से मिलाना बगैर उजर (तकलीफ) के, चार जानों होकर बैठना (आलटी पालटी मार कर बैठना) (१९) इमाम का मेहराव के अन्दर खड़ा होना (१२) सफ से अलग तन्हा खड़ा रहना (१३) सामने या सर पर तस्वीर होना (१४) तस्वीर वाले कपड़े में नमाज पढ़ना (१५) कंदों पर चादर या कोई कपड़ा लटकाना (१६) पेशाब पाखाना या ज्यादा भूख लगी हो और नमाज (१७) सर खोल कर नमाज में खड़ा होना

(१८) आंखें बन्द करके नमाज पढ़ना।

#### अजान का बयान

फर्ज़ नमाज़ों से पहले अज़ान देना सुन्तते मौक्किदा है और इस्लाम की शराह में (उसूलों में) दाखिल है।

जो आदमी अजान दे उसे चाहिए कि किसी ऊंची जगह किब्ले की तरफ मुंह करके खड़ा हो और अपने दोनों कान में शहादत की उंगली डाल कर ऊंची आवाज से यह कलमात (अलफाज) कहे-

> अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अश्हदु अल्ला इला हा इल्लालाह अश्हदु अल्ला इला हा इल्लालाह

अष्टहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्ला

अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूतुल्ला

किर दाहनी तरफ मुंह करते हुए दो मर्तबा यह अलफाज करे

हैया अलस्सलह हैया अलस्सलह इसके बाद बार्ये तरफ मुह करते हुए हैया अलल्फलाह हैया अलल्फलाह अगर सुबह की अज़ान हो तो हैया अलल्फलाह के बाद दो मर्तबा यह अलफाज़ कहे

'अस्सलातु खैरुम्मि नन्नौम' फिर यह कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अक्बर ला इला ह इल्लल्लाह।

जब अज़ान की आवाज सुने तो यह पढ़े-

अश हदू अल्ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरी-क-ल-हु व

अश हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु रवीतु बिल्लाहे रब्बो य वि मुहम्मदर रसूलव व बिल्डरलामे दीना।

तर्जुमा में गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है वह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं और में गवाही देता हूं कि मुहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। मैं राज़ी हूँ अल्ला को रब मानने पर और मुहम्मद को रसुल मानने पर और इस्लाम को दीन मानने पर।

फिर जो मौअज़्जिन (अज़ान देने वाला) कहे वही कहता जावे मगर हैया अलल्स्सलह हैया अलल्फलाह के जवाब में ला हौल वला कुव्द-त-इल्ला बिल्लाह कहे और अज़ान ख़तम होने पर दर्जद शरीफ के बाद यह दुआ पढ़े-

# अज़ान के बाद की दुआ

अल्लाह हुम्म रब्ब हाजिहिद दअ वतित ताम्मते वस्सलातिल काइमते आते मुहम्मद नित्वसिलत वल फजीलतह वब अस हु मकामम्महमुदा निल्लजी व अत्तहु वुजू कना शफा अतहु यौमल कियामतिह इन्न-क-ला तुख्लिफुल मिआद।

तर्जुमा ऐ अल्लाह जो रव है इस कामिल बुलावे का और कायम होने वाली नमाज का, इनायत फर्मा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वसीला और फंज़ीलत और खड़ा कर उन को मकामे महमूद में जिस का तुम ने उन से वादा फर्माया है और नसीब करना हम को उन की शफाअत कयामत के दिन, बेशक तू वादा खिलाफ नहीं फर्माता।

अकामता या तकबीर- जब जमात की नमाज़ खड़ी होती है तो पहले तकबीर कहते हैं वह भी अज़ान ही की तरह है सिर्फ इतना फर्क है हैया अलल्फलाह के बाद अकामत में दो बार कदका मतिस्सलात कहा जाता है। मरला- अजान वहर ठहर कर और अकामत(तकबीर) जल्दी जल्दी ऋते हैं।

मसला- अकामत का जवाब देना भी मुस्तिहब है, अकामत कहने वाला जो कहे वही कहते जावे और हैया अलस्सलाह और हैया अल्लफलाह के जवाब में लाहौ-ल-वला कुव्यता इल्ला बिल्लाह कहे और कदका मितस्सलात के जवाब में आका-म-अल्लाहु व अदा करे।

#### नीयत का बयान

जो नमाज पढ़नी हो उसकी नीयत करना फर्ज़ है मस्लन नीयत करे कि फलाह वक्त की कर्ज़ या सुन्नत पढ़ता हूँ अगर इमाम के पीछे पढ़ना हो तो उसके साथ की भी नीयत करना लाजिम है लेकिन इमाम को मुकतदियों का इमाम होने की नीयत करना लाजिम नहीं है और निफल नमाज़ के लिए नमाज़ की नीयत काफी है।

नीयत दिल के इरादे का नाम है सिर्फ़ दिल से नमाज़ की नीयत कर लेना काफी है लेकिन अगर ज़बान से कह लेवे तो यह भी दुरुस्त है अरबी में नीयत करना भी ज़रुरी नहीं है अपनी मादरी ज़बान में कर लेना काफी है।

## नमाज पढ़ने का तरीका

जब नमाज पढ़ने का इरादा करों तो पहले अपना बदन हर किसम की नापाकी से पाक करों और पाक साफ कपड़े पहन कर पाक जगह पर किब्लेह की तरफ मुंह करके खड़े हो फिर जो नमाज पढ़नी है उसकी नीयत करों फिर दोनों हाथ इस तरह कानों तक उठाओं कि अंगुठे कानों की लौ के मुकाबिल हों, उंगलीयाँ खुली रहें इस के बाद तकबीर-ए-तहरीमा यानी अल्लाह अकबर (अल्लाह सब से बड़ा है) कह कर दोनों हाथ नाफ के नीचे इस तरह बांध लो कि सीधे हाथ की हथेली बायें हाथ की पुश्त पर रहे यानी सी.' ज्ञाथ की हथेली बाय हाथ की हथेली के ऊपर रहे और अंगुठे और छुंगलिया के हलके से बायें हाथ के पहुंचे को पकड़ लो और बाकी तीन उंगलीयां कलाई पर बिछी रहें और नज़र सज्देह की जगह पर रहे। हाथ बांध कर सना पढ़ो-

सना- सुब्हा-न-कअल्ला हुम्मा व बिहम्दि-क-व तबार-र-क-स्मु-क-व तआला जदद-क-व ला इलाह गैरू-क।

तर्जुमा ऐ अल्लाह मैं तेरी पाकी वयान करता हूं और तेरी तारीफ करता हूं और तेरा नाम वा बरकत है और बुलद (ऊंचा) है तेरी शान, और नहीं है कोई इवादत के लायक तेरे सिवा फिर तअउज पढ़ों यानी

अउजु बिल्लाहे मिनश्शैतानिर्रजीम

तर्जुमा- मैं पनाह देता हुँ अल्लाह की शैतान और मरदूद से और इसके बाद तस्मिया पढ़ी यानी-

बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा महरबान निहायत रहम वाला है और फिर सुरह फातिहा पढ़ो-

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्आलमीन. अर्रहमा निर्रहीम. मालिकि यौमिद्धिन. इय्या-क-नअबुदु व इय्या-क-नरतयीन. इहदि निरसरातल मुस्तकीम. सिरातल लजी-न अन्अन्त अलैहिम गैरिल मग्दुबि अलैहीम व लज्जॉलीन.

तर्जुमा- सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है तमाम दुनिया का, मेहरबान बहुत ज्यादा रहम वाला, मालिक है इनसाफ के दिन का हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं हम को सीधे रास्ते पर चला उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तुने इनाम फर्माया। न उन की तरह पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और न गुम्सहों के रास्ते पर।

जब सुरह फातिहा खतम करो तो आहिस्ता से आमीन कहो, फिर कोई सुरत पढ़ो (लेकिन अगर तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो सिर्फ सना(सुब्हा न कल्ला हुम्म) पढ़ कर खमोश खड़े रहो) तअएज, तस्मिया और अल्हम्दु और सुरत कुछ न पढ़ो यह सब इमाम पढ़ेगा अकेले हो तो अल्हम्दु शरीफ के बाद हर सुरत पढ़ सकते हो अगर चाहो तो सुरह काफिरुन पढ़ो-

सुरह काफिरून कुल या अय्यु हल्काफिरुन लस आबुदु माताग्दुन वला अन्तुम आबिदु-न-मा आबुद वला आना आ बिदुम्न। अ-बनुम वला अन्तुम आबिदु न मा आबुदु लकुम दीनकुम व लियदीन.

तर्जुमा- आप फर्मा दीजिए ए काफिरो ! मैं नहीं पूजता हूं जिसे तुम पुजते हो और न तुम उसे पुजने वाले हो जिसे मैं पुजता हु और न मैं पूजने वाला हुं जिसे तुम ने पुजा और न तुम उसे पूजने वाले हो जिसे मैं पूजता हुं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा टीन है।

सूरत पढ़ कर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जावे, दोनों हाथ की उंगलीयां खोल कर उन से दोनों घुटनों को पकड़ लो पीठ को बिल्कुल सीधी रखो, हाथ पस्लियों से अलैहदा रहे और पिंडलीया सीधी रहे, रुकू में तीन बार या पांच बार या सात बार रुकू की तस्बीह पढ़े।

रुकू की तस्बीह- सुन्हा-न- रिव्ययल अजीम (पाक है मेरा रब अजमत वाला) इस के बाद तस्मिअ पढ़ते हुए सीधे खड़े हो जाव।

तस्मिअ सिम अल्लाहु लि मन हिमदाह (अल्लाह ने उस की सुन ली जिस ने उस की तारीफ की) और तस्मीअ के बाद तहमीद पढ़ों ।

कोमा की तहमीद- रब्ब-ना- ल- कलहम्दु(ऐ हमारे रब सब तारीफ तेरे ही लिए हैं)

नोट- इमाम सिर्फ तस्मीअ पढ़े और मुकतदी(इमाम के पीछे केनमाज़ी) सिर्फ तहमीद पढ़े। और अकेला नमाज पढ़ने वाला तस्मीअ और तहमीद दोनों पढ़े फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सज्दे में जाये पहले ज़मीन पर दोनों घुटने फिर दोनों हाथ फिर नाक फिर पेशानी रखो, चेहरा दोनों हथलीयों के बीच और अंगुठा कान के मुकाबिल (बराबर) रहे हाथ की उंगलीयां मिली रखो ताकि सब के सर किब्ले की तरफ रहें, कुहनिया परिलयों से और पैर रानों से अलैंदहा रहे, कुहनिया ज़मीन पर मत बिछाव सज्दे में तीन पांच या सात इस तरह सज्दे की तस्बीह पढ़ो-

सज्दे की तस्बीह- सुब्हा-न-रिब्बयल आला (पाक है मेरा पर्वर दिगार बहुत बरतर) इसके बाद तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह उठो कि पहले पेशानी फिर नाक, फिर दोनों हाथ उठायें, सज्दे से उठ कर सीधे बैंठ जावे, फिर तकबीर कहते हुए दुसरा सज्दा करो और इस में भी सज्दे की तस्बीह तीन, पांच या सात बार पढ़ो फिर तकबीर कहते हुए उठो और पंजों के बल पर हाथ को ज़मीन पर रखे बगेर सीधे खड़े हो जावे और खड़े हो कर हाथ बांध तो, और बिस्मिल्लाह और सुरह फाविहा और कोई सुरह पढ़ो अगर चाहो तो सुरह अख्तास पढ़ो और अगरइमाम के पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, खामोश खड़े रहो।

सुरह अख्लास- कुल हु वल्लाहु अहद. अल्ला हुस्समद. लम यलिद व लम यूलद.

वलम य कुल्लहु कुफु वन अहद.

तर्जुमा- कह दो (ऐ मुहम्मद) वह (अल्लाह) एक है, अल्लाह बे-नियाज है नहीं जना उसने और न वह जना गया और नहीं है उसके बराबर कोई।

फिर इसी कायदे से रुकअ, कौमा, और दोनो सज्दे करो, दूसरे सज्दे से सर उठा कर बायां पाव बिछा कर इस पर बैठ जवो, दायां पावं खड़ा रखो और पावं की उंगलियों के सर किब्ले की तरफ मोड दो, और दोनों हाथ रानों पर रखो इस तरह कि उंगलियाँ सीधी रहें और तश्हहद यानी अत्तहियात पढ़ो-

#### तशद-हद यानी अत्तहीयात

अत्तहीयातु लिल्लाहि वरसलयातु वत्तय्यबातु अस्सलानु अलै-क अय्युहनः नबीयु व रहमतुल्लाहि व ब-र-काः तुहः अस्सलानु अलैना व अला इबादिल्लाहिसः सालिहीनः अशदहु अल-ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलूहः

तर्जमा- सब ज़बानी इबादतें सब बदनी इबादतें और सब माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उस की बरकतें हों हम पर और अल्लाह के सारे बंदे पर भी सलामती हो। मैं गवाही देता हूं कि इबादत और बन्दगी के लायक सिर्फ अल्लाह है। मैं इस बात की गवाही देता हुं कि(हज़रत) मुहम्मद स. अल्लाह के बन्दे और रस्ल हैं।

जब अश हदु अल्ला इला ह पर पहुंचो तो सीधे हाथ अंगुठे और बीच की उंगली से मुझी का हलका बांध लो और छुंगलियाँ और उसके पास वाली उंगली को बन्द कर लो फिर कलमे की उंगली को उठा कर इशारा करो आखिर तक मुझी का हलाका बांधे रहो, तशह. हुद खतम करके अगर दो रकातवाली नमाज़ है तो दरुद शरीफ पढ़ो और उसके बाद दुआयें मासुरा पढ़ो।

#### दरुद शरीफ

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राही-म व-अलाअ आले इब्राही-मइन्न-क हमीदुम्म्बीद. अल्लाहुम्म बारीक अला मुहम्मदिव व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राही-म इन्म- क हमीदुम्मजीद.

तर्जुमा- ऐ अल्लाह ! हजरत मुहम्मद स. और हजरत मुहम्मद स. की आल पर रहमत भेज, जिस तरह तुने इब्रहीम अलै. और उन की आल पर रहमत भेजी तू तारीफ वाला और युजूर्गी वाला है। ऐ अल्लाह ! हजरत मुहम्मद स. और आपकी आल को बरकत दे जिस तरह तुने हजरत इब्राहीम अलै. और उन की आल को बरकत दी। बेशक तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है।

eregeneration as bedeened as

दुआये मासूरा

अल्लाहुम्म इन्नी जलमतु नफसी जुलमन कसीरी वला यगिकरुज जुनू-ब इल्ला अन-त फग- फिरली मग फि-र-तम मिन इनदि- क वर हमनी इन्न-क अन- तल गफुरुर रहीम.

तर्जुमा- ऐ अल्लाह मैं ने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया है और तेरे सिवा कोई गुनाहे का बखशने वाला नहीं है पस अपनी खास बख्शिश से मुझे बख्श और मुझ पर रहम फरमा बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है।

इस के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरो, फिर बार्ये तरफ सलाम फेरो।

सलाम के अलफाज़ यह हैं-

अस्सलामु अलैकुम व रह- म- तुल्लाह

तर्जूमा- सलाम हो तुम पर और रहमत अल्लाह की।

अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो और दुआए मासुरा इस से पहले खतम हो जाये तो इमाम का इन्तज़ार कर के उसके साथ सलाम फेरो।

यह दो रकात वाली नमाज खतम हुई और अगर तीन या चार रकात वाली फर्ज़ नमाज़ है तो अत्तिहयात (अब्दुहु व रसूलहु तक) पढ़ कर फौरन तक्बीर कहते हुए खड़े हो जाओ और सिफं बिरिमल्ला और अव्हमदू पढ़ो, सुरह न मिलावो (और अगर इमाम के पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, खामोश खड़े रहो) अपनी नीयत के मुताबिक एक या दो रकात पढ़ कर रुकुअ सज्दे करके बैठ जावो और अत्तिहयात, दरूद शरीफ, और दूआए मासुरा पढ़ कर दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज़ खतम करो।

फर्ज़ नमाज़ के बाद खास तौर से दुआ कबुल होती है

सलाम फोर कर अल्लाह ताला से दीनी व दुनियावी हाजतों और जरुरतों के लिए दुआ करें।

## फर्ज़ नमाज़ के बाद की दुआ

अल्ला हुम-म अन्तरसलामु व मिनकस्सलाम तबारक- त या जल- जलालि वल इकराम।

तर्जुमा- ऐ अल्लाह तुही सलामती देने वाला है और तेरी ही तरफ़ से सलामती मिल सकती है, बहुत बरकत वाला है तू ऐ अज़मत (बड़ाई) और बुजूर्मी वाले।

#### फर्ज नमाजों के बाद

आ- य- तुल- कुर्सी पढ़ने की बड़ी फज़ीलत है इस को भी पढ़ो।

## आ-य- तुल कुर्सी

अल्लाहु ला इला-ह इल्ला-हो वल हय्युल कय्यूम. ला ता खुजुहू सिनतू वला नौम। लहु मा फिस समावाते वमा फिल अर्ज। मनजललजी यशफउ इन्दहु इल्ल बि इज्निही। यअ लमु मा बैना अयदी हिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशइम मिन इल्मेही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सीयु हुस्समावाते वल अर्ज वला यऊदहू हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अजीम.

तर्जूमा- अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं वह जिंदा है संभालने वाला उसको न ऊंघ आती है और न नींद, सब उसी के लिए है जो कुछ आरमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके उसकी इजाज़त के बगैर। वह जानता है उनके तमाम हाज़िर और गायब हालात को और वह मौजुदात उनकी मालूमात में से किसी चीज़ को भी अपने इल्म में नहीं ला सकते मगर जिस कद इल्म वह चाहे

अपने इत्से में नहां ला सकत नगर जिसे पूर्व पर कर उसकी कुर्सी ने सब आसमानों और ज़मीन को अपने अन्दर ले रखा और उसको इन दोनों की हिफाज़त कुछ गिरां नहीं मालूम होती और वह बड़ा बुलंद मरतबे वाला है।

आ-य-तुल-कुर्सी के बाद ३३ बार सुब्हा नल्लाह, ३३ बार अल्हम्दु लिल्लाह और ३४ बार अल्लाहु अकबर पढ़ो इसकी भी बड़ी फजीलत है।

#### किराअत का बयान

फर्ज की सिफ पहली और दूसरी रकात में अल्हम्दू शरीफ के बाद कोई सूरत या इस की जगह चन्द आयातें पढ़ी जाती हैं और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्दू शरीफ पढ़ी जाती है, अभी जो हमने नमाज का तरीका बयान किया है कि तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दू के साथ साथ सुरह न मिलाव यह फर्जों के मुतालिक है खुब समझो अगर सुत्रत, निफल या वित्र पढ़नी हो तो हर रकात में अल्हम्दू शरीफ के साथ कोई सूरत या चंद आयात मिलाव।

## नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें

पहले आप नीचे लिखी हुई सुरतों को खूब अच्छी तरह याद कर डालिए। हर सूरत के साथ उसका तर्जूमा भी दे दिया गया है। नमाज में तर्जूमा पढ़ा नहीं जाता लेकिन उसको याद कर लेना इस लिए ज़रुरी है कि आप जो कुछ पढ़ें उसे समझते भी जायें समझ कर नमाज पढ़ने में आप को जो लुत्फ व फायदा हासिल होगा वह बगैर समझे पढ़ने में नहीं होगा।

#### सूरह नास

बिस्मिल्लां हिर्रहमा निर-रहीम.

कुल अऊजो बे-रबिन्नास.मलेकिनासे इलाहिन्नासे. मिन शरिल वस-वासिल खन्नासिल्ल जी- यु- वसवेसो फी सुदूरिन्नासे. मिनल जिन्नते वन्नास.

तर्जूमा-(ऐ रसूल !) कह दो मैं पनाह मांगता हुं लोगों के मालिक की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की उस वसुसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले(शैतान) की बुराई से जो लोगों के दिल में वसुसा डालता है. यह जिन्नों में से हो या आदिमयों में से.

#### सूरह फलक

बिरिमल्ला हिर -रहमा- निर -रहीम.

कुल अऊजू बे रब्बिल फ-ल के. मिन शररे माख-ल क.व मिन शररे गासेकिन इजा वकब. व मिन शररि-न नफ्फासाते फिल उकदि. व मिन शररे हासिदिन इजा हसद.

तर्जुमा- (ऐ रसूल !) कह दो कि मैं सुबह के पैदा करने वाले की पनाह मांगता हुँ। उस की पैदा की हुई तमाम मखलूक के शर से बचने के लिए।और अंधेरे रात के शर से जब वह सिमट कर छा जाये।और गन्डों पर फुंकने वालियों के शर से।और हसद करने वाले के शर से जब वह हसद करे।

#### सरह नम्र

बिस्मिल्ला हिर- रहमा-निर- रहीम

इजा जा-अ नसकत्लाहे वल फतहो. व-र-एैतन्ना स- यदखुलू-न फी दीनिल्लाहि अफवाजा. फसब्ब्हि बिहम्दि रब्धि-क-वस्तग फिहूँ. ईन्नहु का-न तव्वाबा. 16348**6**34863686866 40 <u>358686863636</u>86

तर्जुमा- ऐ श्सूल ! जब खुदा की मदद और फतह आ गई और तुमने देख लिया कि खुदा के दीन में गिरोह दाखिल हो रहे हैं तो अपने परवर- दिगार की तारीफ के साथ उस की पाकी बयान करो और उससे बख्झिश माँगो। बेशक वह बड़ा तौवा कबूल करने वाला है।

### सूरह कौसर

बिस्मिल्ला हिर- रहमा-निर- रहीम.

इन्न आअ तैना कल कौसर, फसल्लि लि रब्बि-क वन्हर. इन न शा निअक हवल अब्तर.

तर्जुमा- ऐ नबी ! हमने तुमको कौसर (जन्नत की एक नहर) अता की है। तो तुम अपने परवर- दिगार के लिए नमाज पढ़ते रहो, और कुरबानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम व निशान है।

#### सुरह अस्र

बिस्मिल्ला हिर- रहमा-निर- रहीम.

वल असे. इन्नल इन्सा-ना लफी खुस्रिन. इल्लल्लजी-न आमन् व अमिलुस स्गालिहाते व तवासौ बिल हक्के व तावासौ बिस सब.

तर्जमा- कसम है जमाने की बेशक इन्सान घाटे में है. सिवाए उन लोगों के जो इमान लाए और नेकी के काम किए. और एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहे।

मस'ला- इमाम के पीछे मुक्तदी (इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले) अल्हम्द शरीफ और सुरह न पढ़े।

मस'ला- इमाम पर वाजिब है कि फर्ज जुमअ, इदैन की

तमाम रकाअतों में और इशा, मगिरब की पहली दो रकाअतों में अल्हम्दु शरीफ और सुरह ऊंची आवाज से पढ़े और जोहर और असर की तमाम रकआतों में और मन्स्वि की तीसरी और इशा की तीसरी और चौथी रकाअत में अल्हम्दू शरीफ आहिस्ता पढ़े।

मस'ला- किसी भी नमाज़ के लिए कोई सुरत शरीअत में इस तरह मुकर्रर नहीं है कि इस सुरत के बगैर नमाज ही न हो, इस लिए किसी नमाज़ के लिए खुद किसी सुरत की ऐसी पाबन्दी कर लेना कि इसके सिवा कभी कोई सुरत न पढ़े यह मकरुह है।

## मर्दो और औरतों की नमाज में फर्क

औरतें भी उसी तरह नमाज पढ़े जैसे नमाज पढ़ने का तरीका बयान किया गया है लेकिन चन्द चीज़ो में मर्द और औरत की नमाज में फर्क है वह नीचे लिखी जाती है।

(9) तक्बीर तहरीमा के वक्त मर्दों की चादर बगैरा से हाथ निकाल कर कानों तक उठाना चाहिए और औरतो को हर हाल में बगैर हाथ निकाले हुए कन्धो तक उठाना चाहिए।

(२) तक्बीर तहरीमा के बाद मर्दों को नाफ के नीचे

हाथ बांधना चाहिए और औरतों को सीने पर।

(३) मर्दो को दायें हाथ की हथीली बायें हाथ की हथीली की पुश्त पर रहे और अंगुठे और छुगंली से हलका के तौर पर पहुंचे को पकड़ लो और बाकी तीन उंगलियाँ कलाइ पर रहें।

(४) मर्दो की रुकुअ में अच्छी तरह झुकना चाहिए कि सर और पुश्त बराबर हो जाये और औरतों को सिर्फ इस कदर झुकना चाहिए कि जिससे उनके हाथ गुटनों तक पहुँच जायें।

(4) मर्दों को रुकुअ में उंगलियों कुशादा करके घटनों

पर रखनी चाहिए और औरतों को बगैर कुशादा किये हुए मिला कर रखना चाहिए।

- (६) मर्दों को रुकुअ की हालत में कुहनियाँ पहलु से अलैहदा रखना चाहिए और औरतो को पहलु से मिला कर रखना चाहिए।
- (७) मर्दों को सज्दे में पेट रानों से और बाजु बगल से जुदा रखना चाहिए और औरतो को मिला कर।
- (c,) सज्दे में मर्दो की कुहनियों ज़मीन से उठी हों और औरतों की ज़मीन पर बिछी हों।
- (६) मर्दों को सज्दे मैं दोनों पैर जंगलियों के बल खड़े रखना चाहिए और औरतों को दोनों पांव बाहर की तरफ निकालने होगें।
- (90) मर्दों को बैठने की हालत में बायें पांव पर बैठना चाहिए और दाहिने पांव की उंगलियों के बल खड़ा रखना चाहिए और औरतो को दोनो पांव दाहिने तरफ निकाल कर बायें पर बैठना चाहिए।
- (११) औरतो को किसी वक्त भी ऊंची आवाज़ में किराअत करने का इख्त्यार नहीं है बल्कि उन को हर वक्त आहिस्ता आवाज़ से किराअत करना चाहिए।

#### वित्र की नमाज

विन्न की नमाज तीन रकाअत है, पढ़ने का तरीका यह है कि दो रकाअते पढ़ कर काअदा में बैठे और अब्दहु व रसुलहु तक पढ़ कर खड़ा हो जाए और तीसरी रकाअत में अल्हम्दू और सुरत से फारिंग हो कर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाये और फिर हाथ बांध कर दुआऐ कुनूत पढ़े इसके बाद रुकुअ में जाये और बाकी नमाज मामुल के मुताबिक पूरी करे।

#### दुआए कुनूत

अल्ला हुम्म इन्ना नस्तईनुक-व नस्तगिफिरूका-व नूमिनो बि-क- व न त वक्कलो अलैक व नुसनी अलै-कल-खै-र-व नश्कुरूका वला नक्फुरू-क-व-नखालओ व नतरूकु मैय्फ-जुरू-क-अल्लाहुम्म ईय्या-क-नअ बुदु व ल-क नुसल्लीव नस्जुदु व इलै- क नसआ व नह फिदु व नरजु रह-म-त-क व नहशा अजा-ब-क-इन्न अजा-ब-क बिल्कुफ्फारे-मुलहिक.

तर्जुमा- इलाही हम मदद चाहते हैं तुझसे और माफी मांगते हैं तुझसे और इमान लाते हैं तुझ पर और तारीफ करते हैं तेरी अच्छी और शुक्र करते हैं हम तेरा और ना शुक्री नहीं करते हम तेरी ओर उससे अलग और अलैहदा होते हैं जो नाफरमानी करते हैं तेरी, इलाही तेरे लिए ही इबादत है और तेरे ही लिए हमारी नमाज और तेरी तरफ हमारी दौड़ है और हम तेरी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीदवार हैं तेरी रहमत के और डरते हैं अज़ाब से तेरे बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को मिलने वाला है।

अगर किसी को दुआए कुनूत याद न हो तो वह बजाए इसके यह पढ़े 'रब्बना आतिना फिद दुन्या ह-स-न तौ व फिल आखि-रते ह-स-न तौ व-किना अज़ाबन्नार, लेकिन हमेशा इसी को पढ़ना ठीक नहीं बल्कि दुआए कुनूत जल्द याद कर लेवे।

वित्र की नमाज का सलाम फेर कर तीन बार सुब्हानल मलि-किल कुहुस पढ़ो।

## जुमअ की नमाज़ का बयान

जुमअ की नमाज़ फर्ज़ है जुमअ के दिन जुहर की नमाज़ नहीं है।बल्के इस के कायम मुकाम जुमअ की नमाज़ कर दी गई

है।इस में दो रकआतें हैं।जिन जुमअ की नमाज फर्ज़ हैं। (9) मुसाफिर न होना (२) तन्दुरुस्त होना (३) गुलाम न होना (४) शहर या करने का होना (५) मर्द होना (६) आकिल व नालिग होना (७) जमात यानी इमाम के अलावा कम से कम तीन आदमी जमात में हों।

पहली अज़ान से खरीद व फरोख्त (लेन-देन) और कारोबार छोड़ कर मस्जिद में आना वाजिब है जब इमाम खुतबे के लिए चले तो सब लोग बिलकुल खमोश होकर खुतबा सुनें खुतबा के वक्त बात करना,नमाज पढ़ना, दर्द शरीफ पढ़ना या तस्बीह या और कुछ पढ़ना, किसी को डाटना नसिहत करना जाईज़ नहीं।

हदीस की कितताब 'मिश्कात शरीफ'में है कि हुजूर' सल्लल्लाहु अलैकि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने जान बूझ कर जुमअ की नमाज छोढ़ दी वह फासिक और सख्त अज़ाब का मुस्तहक है।

जुमअ की चौदा (9४) रकाअतें है जिन की तफसील यह है बार सुन्ततें, फिर दो फर्ज़, फिर बार सुन्ततें फिर दो सुन्ततें और फिर दो नफिल।

चार सुन्नतों की नीयत- नीयत करता हूं मैं चार रकाअत नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह तआला के वक्त कब्ल जुमअ मुंह मेरा काअबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अक्बर।

दो फर्जों की नीयत - नीयत करता हूं दो रकाअत फर्ज नमाज की वासते अल्लाह तआला के वक्त जुमअ का मह मेरा काअबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाह अक्बरं

वार सुन्नतों की नीयत- नीयत करता हूं मैं चार रकाअत

नमाज सुन्नत की वासते अञ्लाह तआला के मुंह मेरा काअबा शरीफ़ की तरफ वक्त बाद जुमअ का अल्लाहु अक्बर, दो सुन्नत की नीयत भी इसी तरह है बस फर्क इतना है कि चार रकाअत

की जगह दो रकाअत कह लेवे। दो निफलों की नीयत- नीयत करता हूं मैं दो रकाअत निफल नमाज़ बाद जुमअ की वासते अल्लाह तआला मुंह मेरा काअबा शरीफ की तरफ अल्लाह अक्बर।

मस'ला- जुमअ की नमाज में जमाअत शर्त है बगैर जमात के तन्हा नमाज पढ़ने से जुमअ की नमाज न होगी इसलिए अगर जुमअ की नमाज न मिले तो इस की जगह जोहर की नमाज पढ़े। इसी तरह अगर बहुत दिनों नमाजें न पढ़ी हों और फिर तौबा कर के उन को अदा करना शुरू करे तो जुमअ के दो फर्जों की जगह भी जोहर की कजा पढे यानी चार रकाअत जोहर पढे।

#### जमाअत का बयान

फर्ज नमाज जहां तक मुम्किन हो पूरी कोशिश के साथ जमात के साथ अदा करो। बाज आलिमों ने जमात के साथ नमाज पढ़ने को वाजिब कहा है। हुजूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने कभी जमात तर्क नहीं फर्मायी यानी जमात कभी नहीं छोड़ी यहां तक कि बीमारी की हालत में भी जब कि खुद नहीं वल सकते थे, दो आदमीयों के सहारे मस्जिद में तश्रीफ ले जाकर जमात के साथ नमाज अदा फर्माई, कुर्आन शरीफ में इर्शाद है 'वर कऊमा अर्रा कयीन' यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, इस आयत शरीफा से जमात के साथ नमाज पढ़ने का हक्म मालूम हुआ।

महबुब है।

हदीस शरीका में है कि बाजमात नमाज पढ़ने से एक नमाज़ का सवाब तन्हा नमाज़ पढ़ने से २७ दर्जे ज्यादा मिलता है और यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़र्माया कि तन्हा नमाज़ पढ़ने से दो आदमीयों के साथ बाजमाअत पढ़ना बहतर है और जिस कदर भी जमात ज़्यादा हो अल्लाह को

(मिश्कात)

हज़रत अबुहुरेरा रिज. से रिवायत है कि आंहज़रत सत्लल्लाहु अलैहि व सत्लम ने फर्माया, बेशक मेरे दिल में यह इरादा हुआ कि किसी को हुकम दूं, और किसी शख़्स से कहूं कि वह इबादत करे और में उन लोगों के घरों पर जाऊं जो जमात में नहीं आते फिर उन के घरों को आग लगा दूं।

मस'ला- अगर मुक्तदी एक हो और वह मर्द हो या नाबालिग हो तो उस को इमाम के दाहिनी तरफ खड़ा होना चाहिए।

मस'ला - अगर मकतदी एक से ज्यादा हो तो इमाम के पीछे सफ बांध कर खड़े हों।

मस'ला- पहली सफ में जगह होते हुए दूसरी सफ में खड़ा होना मकरूह है जब पहली सफ पूरी हो जावे तब दूसरी सफ में खड़ा होना चाहिए।

मस'ला - फर्ज करो कि जोहर की नमाज़ में तीन रकात हो जाने के बाद कोई आदमी जमात में शरीक हुआ इस को चाहिए कि इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए और गई हुई तीन रकार्ते इस तरतीब से अदा करे कि पहली रकात में सुरह फातिहा और कोई दूसरी सुरह पढ़ कर रुकुअ व सिज्दा करे कादा करे फिर दूसरी रकात में भी सुरह फातिहा के साथ कोई सुरत मिलाये और उस के अन्दर कादा न करे। फिर तीसरी रकात में सुरह फातिहा के साथ कोई सुरत न मिलाए और रुक्अ सज्दा करके कादा करे और सलाम फेरे।

## मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ

जब मस्जिद में दाखिल होने लगे तो दरूद शरीफ पढ़ कर यह दुआ पढ़े-

अल्लाहुम्मवफ तह ली अब्बा ब रह-म-ति-क (ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे)

## मस्जिद से निकलने की दुआ

जब मस्जिद से बाहर निकलने लगो तो दुरुद शरीफ पढ़ कर यह दुआ पढ़ो।

अल्ला हुम्म इन्नी अस अलू क-मिन फजिल-क (ऐ अल्ला मैं बेशक तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूं।)

#### इमामत का बयान

इमामत का सबसे ज्यादा हकदार वह शख्स है जो हााजिर नमाजियों मे सबसे ज्यादा मसले जानता हो बशतें कि कुर्आन शरीफ ऐसा गलत न पढ़ता हो, जिस से नमाज न हो इस के बाद सबसे ज्यादा हकदार वह है जो कुर्आन शरीफ, सबसे ज्यादा ठीक पढ़ता हो, इसके बाद वह जो सबसे ज्यादा गुनाहों से परहेज करने वाला हो, इस के बाद वह जिस को उमर सब से ज्यादा हो इस के बाद वह जिस के अख्लाक सब से नेक हो इस के बाद वह जो ज्यादा खुबसुरत हो।

मस'ला- जो शख्स निफल या सुन्नत पढ़ रहा हो उस के पीछे फर्ज पढ़ने वाले की नमाज न होगी, और निफल नमाज फर्ज पढने वाले के पीछे हो जायेगी।

#### मरीज की नमाज

नमाज इस्लाम का बहुत बड़ा फरीज़ा है और दीने इस्लाम में इस का बहुत बड़ा मरतबा है। सफर हो, मरज़ हो (बीमारी हो), रंज(दुख) हो, खुशी हो, तकलीफ़ हो या आराम, बहरहाल नमाज़ पढ़ना फर्ज़ है। हज़ार आफ़त मुसीबत और मुश्किलात का सामना हो तो इस हालत में भी नमाज़ माफ़ नहीं है। बहुत से लोग जो मरज़ और तक्लीफ़ की वजह से नमाज़ छोड़ देते हैं वे बहुत बड़ा गुनाह कर देते हैं और अपनी आख़िरत खराब करते हैं।

मस'ला- नमाज़ किसी हालत में न छोड़े जब तक खड़े होकर पढ़ने की ताकत रहे खड़े होकर पढ़े और खड़ा न हुआ जाय तो बैठ कर नमाज़ पढ़े, बैठे-बैठे रुकुअ करे और सिज्दा करे।

मस'ला- अगर रुकुअ सज्दा करने की ताकत न हो तो रुकुअ और सज्दा इशारे से करे और सज्दे के लिये रुकुअ से ज्यादा झके।

मस'ला- अगर खड़े होने की कुव्वत तो है लेकिन खड़े होने से तक्लिफ होती है या बीमारी बढ़ जाने का डर है तब भी बैठ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है।

मस'ला- अगर खड़ा हो तो सकता है लेकिन रुकुअ सज्दा नहीं कर सकता तो चाहे तो खड़े होकर पढ़े और रुकुअ सज्दा इशारे से अदा करे और चाहे तो बैठ कर नमाज अदा करे और रुकुअ सज्दा इशारे से करे। दोनों तरह जैसा चाहे पढ़े लेकिन बेठ कर नमाज पढ़ना बहतर है।

मस'ला अगर बीमार का बिस्तर नजस है यानी गन्दा है उसमें नापाकी लगी है लेकिन उस को बदलने में बहुत तक्लीफ होगी तो उसी पर नामज पढ़ लेना दुरुस्त है।

मस'ला- हकीम डाक्टर ने किसी की आंख बनाई और हिला जुलने से मना किया तो लेटे-लेटे इशारे से नमाज पढ़ना चाहिए।

मस'ला- किसी की ऐसी नकसीर फूटी कि बंद ही नहीं होती या कोई ऐसा ज़ख्म है कि बराबर बहता रहता है किसी वक्त बहना बंद नहीं होता या पेशाब की बीमारी है कि हर वक्त कतरे आते हैं और इतना वक्त नहीं मिलता कि तहारत से नमाज़ पढ़ सके यानी पाक साफ होकर नमाज़ अदा कर सके तो ऐसे आदमी को माजूर कहते हैं इसका यह हुकम है कि नमाज़ के वक्त वुजू कर लिया करे। जब तक वह वक्त रहेगा तब तक उस का वुजू बाकी रहेगा अलबत्ता जिस बीमारी में मुबतला है उसके सिवा अगर कोई और बात ऐसी पाई जाय जिस से वुजू टूटता है तो वुजू जाता रहेगा और फिर से करना पड़ेगा इस की मिसाल ऐसी है कि किसी के ज़ख्म हुआ है और उस में से खुन आना बंद ही नहीं होता तो उसने जोहर के वक्त वुजू कर लिया तो जब तक जोहर का वक्त बाकी रहेगा इस तरह वुजू नहीं टूटेगा हां अगर पेशाब-पाखाना किया या सुई चूब गई, इससे खुन निकल पड़ा तो वुजू जाता रहा, फिर दोबारा वुजू करे।

## बयान नमाज़ तरावीह का

#### तरावीह की नमाज़ की निय्यत

नवयतो अन उसल्लिय लिल्लाहे तआला रक अ त सलातीत्तरावीह सुन्नते रसुलिल्लाहे तआला इकतदयतो बे-हाजल इमामे मुतबज जेहन इला जेहतिल कअबतिश शरीफ़ते अल्लाहो अक्बर।

□ तरावीह में दो रकअत की निय्यत करे, तो ऊपर जो निय्यत लिखी हुई है वही पढ़ें।लेकिन जब चार रकाअत की नियत करे तो रकअय लिखा है वहां अर-ब-अ रकआते पढ़े और अगर अकेला नमाज पढ़े तो इकतदय तो बे हाजल इमाम इबारत छोड़ दे, और इमाम के साथ पढ़ता हो, तो इस को न छोड़े।

तरावीह की नमाज की निय्यत हिंदी में निय्यत करता हूं मैं दो रकात नमाज सुन्नत तरावीह की वास्ते अल्लाह तआला के मुंह मेरा किंबले की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाहु अक्बर।

जिस रोज रमजान का चांद देखे उसी रात को तरावीह शुरू करे। शब्वाल महीने का चांद देख कर उसी रात को मौकूफ करें तरावीह की बीस रकअतें हैं। उस के पढ़ने की तरतीब इस तरह है। पहले इशा की चार रकअत सुन्नत, चार रकअत फर्ज़ पढ़े, बाद में दो रकअत सुन्नत, दो रकअत नफ्ल पढ़े, इसी तरह इशा की बारह रकअतें पढ़ के तरावीह के वास्ते सब मिल के सलात कहें वह यह है.

'अस्सलातो सुन्नतुल तरावीह' और तरावीह की नमाज़ की

नीय्यत दो दो रकअत करके पढे।

## तरावीह की दुआ

'पहले तरावीह की दो रकाअत पढ़े फिर दो रकाअत पढ़े,' बाद में यह दुआ पढ़े।'

सुब्हा नल मिलिकिल कुददुसे सुब्हा-न-जिल मुल्के वल म-लकूत सुब्हा-नल जिल इज्ज़ते वल हयबते वल कुदरते वल किबरियाए वल जबरुते सुब्हानल मिलिकिल हैय्यील लज़ी ला यनामो वला यमूतो सुब्बूहुन कुदरूसुन रब्बोना व रब्बुल मलाओकते वर रुह अल्ला हुम्मा अ जिर ना मिनन्नारे या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु।

ऊपर लिखी हुई दुआ तरावीह की हर चार रकाअत के बाद बैठ कर पढ़ना मुस्तहिब है।

मस'ला - रमज़ान के महीने में मर्दो और औरतों के लिए बीस रकअत नमाज तरावीह बाद नमाज इशा अदा करना सुन्नते मौक्किदा है। इर्शाद फर्माया नबी करीम स. ने कि जिसने रमज़ान(की रातों) में कयाम किया उस के पिछले गुनाह माफ कर दिये गये। (मिश्कात)

मस'ला - नाबालिंग के पीछे नमाज तरावीह पढ़ना दुरुस्त नहीं है।

मस'ला नमाज तरावीह अगर जान कर छोड़ी या सफर में छूट गई तो जिस रात की तरावीह छुटी है उसके गुज़र जाने के बाद कज़ा नमाज़ लाज़िम नहीं है अलबत्ता कसदन यानी जानबुझ कर छोड़ना गुनाह है। मस'ला - अगर किसी को इशा के फर्ज जमात से न मिली हों तो फर्ज तन्हा (अकेला) पढ़ कर तरावीह और वित्र बाजमात अदा करना दरुस्त है।

## तहज्जूद की नमाज

तहज्जुद के न पढ़ने का गुनाह नहीं है। लेकिन पढ़ने का बड़ा सवाब है। इशा की नमाज़ के बाद सो कर फिर उठ कर यह नमाज़ पढ़ी जाती हैं दो रकअत से लेकर आठ रकअत तक जितनी जी चाहे पढ़े। पौ फटने के पहले तक इस का वक्त है। दो रकअत से ज्यादा पढ़नी हो तो दो दो रकअत कर के पढ़ना चाहिए, जो आयतें, सुरतें याद हों पढ़ लेना चाहिए उस के लिए कोई सुरत या आयत मख्सुस नहीं है।

#### मुसाफिर की नमाज़

जो शख्स मर्द या औरत ४६ मील का सफर करे वह मुसाफिर है। उसे अपनी बस्ति से निकलने के बाद हर चार रकअत वाले फर्जों की जगह दो रकअत अदा करनी होगी और सुन्नतों का यह हुक्म है कि अगर जल्दी हो तो फज की सुन्नतों के अलावा और सुन्नतें छोड़ देना दुरुस्त है इन के छोड़ने से कुछ गुनाह न होगा और अगर जल्दी न हो, न अपने साथियों से रह जाने का डर हो तो न छोड़े और सुन्नतें सफर में पूरी पढ़े इन में कमी नहीं है फज़-वित्र और मिरिब की नमाज में भी कोई कमी नहीं है।

#### कजा नमाज

पांचों वक्त की फर्ज़ नमाज़ों में से जो नमाज़ किसी वजह से वक्त पर अदा न हो सके इस को दूसरे वक्त में पढ़ ले इस को कज़ा पढ़ना कहते हैं कज़ा सिर्फ़ फर्ज़ और वित्र नमाज़ की पढ़ी जाती है। अलबत्ता फर्ज़ की कज़ा उसी रोज़ सूरज ढलने से पहले पढ़े तो सुन्नत की कज़ा भी पढ़ ले।

#### ईदैन की नमाज का बयान

ईदैन की नमाज़ साल में दो दफा आती है इस लिए इस की तरकीब आम लोगों को याद नहीं रहती, ईदुल-फिन्न और इदुल-जुहा की दो रेकअत वाजिब है।

#### ईदैन के मुस्तहिबात

- (१) गुस्ल करना और मिस्वाक करना।
- (२) अपने पास जो कपड़े मौजूद हों उन में जो अच्छे से अच्छे कपड़े हों वह पहनना।
  - (३) खुशबू लगाना।
- (४) ईदगाह में जो आबादी से बाहर हो ईद की नमाज कहां पढ़ना चाहिए।
  - (५) ईदगाह पैदल जाना।
  - (६) एक रास्ते से जाना और दुसरे रास्ते से वापस आना।
- (७) ईद की नमाज़ से पहले घर में या ईदगाह में निफल नमाज़ न पढ़ना और ईद की नमाज़ के बाद ईदगाह में निफल नमाज़ न पढ़ना घर आकर पढ़े तो कुछ हरज़ नहीं।

- (c) नमाज़ ईंदुल फित्र से पहले ख़ज़ुर या कोई मीठी चीज खाना।
- (६) सदका फित्र वाजिब है तो इस को नमाज से पहले अट। करना।
- (90) ईदुल अ-जहा के दिन नमाज ईद के बाद अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए।

ईदुल फित्र की नमाज को जाते हुए रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता तकबीर कहे और ईदुल अ-जहा में जरा ऊंची आवाज से कहते हुए जाना मुस्तहिब है।

#### ईदल अज़हां के खास अहकाम

अगर मालदार और साहबे निसाब है तो उस को ईंदुल अजहा की नमाज के बाद कुर्बानी करना वाजिब है और ज़िल्हिज्जाल की नौ (६) तारीख की फज की नमाज से तेरहवीं (१३) तारीख की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद जो जमात के साथ पढ़ी गई हो एक बार तक्बीरे तश्रीक ब अवाजे बुलन्द कहना इमाम व मुक्तदी पर कहना वाजिब है तक्बीरें तश्रीक यह

अल्लाह अकबर, अल्लाहु अक्बर ता इला ह इल्लल लाहु क्लाहु अक्बर व लिल्ला हिल्हम्द।

## ईद की नमाज़

ईद के दिन हर मुसलमान को चाहिए कि गुस्ल करे और अच्छा लिबास मुवाफिक मकदूर के पहने, खुश्बू लगावे और कुछ मीठी चीज खावे जब नमाज पढ़ने ईदगाह जावे तो रास्ते

#### में ये तकबीरें आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ता जावे।

अल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर ला इला-ह इल्लाहो वल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर व लिल्ला हिल हम्द।

सब मुसलमान आबादी से बाहर ईदगाह, या मैदान में जमा होकर दो रेकअत नमाज जमाअत से पढ़े और जुमे का इमाम नमाज पढ़ाये।

## निय्यत नमाज़ ईदेन का इस तरह करें

निय्यत की मैने दो रेकअत नमाज ईंदुलिफ़ित्र वाजिब मअ छे तकबीरों के मुँह मेरा तरफ कअबे शरीफ के वास्ते अल्लाह तआला के पीछे इमाम के, फिर(अल्लाहो अकबर) कहे कर निय्यत बाध ले और पढ़े "सुन्हा न क अल्ला हुम्मा व बेहम्दे का व तबारकस्मोका व तआला जद्दुका व ला- इलाहा गैरोका" पढ़ कर दोनों हाथ कानों तक ले जाकर अल्लाहो अकबर कह कर हाथ छोड़ दे तीन बार ऐसा करें, लेकिन तीसरी बार हाथ बाध ले और 'अलहम्दा' व सूरत पढ़ कर और रुकुअ सिज्दा करे और दूसरी रेकअत में अलहम्द और सुरत पढ़ लेने के बाद तीन बार तकबीर कहे और कानों तक हाथ ले जावे लेकिन चौथी बार सिर्फ (अल्लाहो अकबर) कह कर रुकअ करे और दूसरी रेकअत पूरी करके नमाज खतम करे, इस के बाद इमाम खुतबा सुनावे और दुआ माँग कर ईद मिले। ईदगाह को एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से वापस आवे।

## बकरईद की नमाज

इस नमाज में भी ईदुलिफित्र की तरह कायदे हैं सिर्फ़ इतना फर्क है कि ईदुलिफित्र में निय्यत के साथ लफ्ज़ ईदुलिफित्र कहा जात है। और बकरईद की नमाज़ में ईदुलजुहा कहा जाता है। ईदुलअज़हा के दिन नमाज़ ईद के बाद अपनी कुबीनी का गोश्त खाना चाहिए।

#### जकात का बयान

इसलाम का तीसरा रुकन ज़कात है जिसके पास साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले सोना या इस से ज़्यादा हो- तिजारती माल या ज़ेवर सोना चाँदी का, उस पर फर्ज है कि इस माल पे पुरा एक साल गुजरने पर चालीसवाँ हिस्सा यानी सी रुपय पर ढाई रुपये अल्लाह की राह में गरीबों और मोहताजों को खैरात करे और दिल में ये नीयत करे कि ज़कात दे रहा हैं।

#### ज़कात किस पर फ़र्ज़ है?

ज़कात फर्ज होने के लिए बहुत बड़ा मालदार होना ज़रुरी नहीं है। जिस मर्द या औरत के पास साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले सोना या इन में से किसी एक कीमत के रुपय का सौदागरी के माल का मालिक हो, वह शरीअत में मालदार है और उस पर जकात फर्ज है।

मस'ला जकात की रकम से मस्जिद बनाना, लावारिस मुदें के कफन दफन में लगाना दुरुस्त नहीं।

मस'ला भाई, बहन, भतीजी, भांजी, चचा, चची, फूफी, खाला और मामू इन लोगों को जकात देना दुरुस्त है लेकिन शब यह है कि हकदार हो बल्कि उन को जकात देने से दोहरा सवाब मिलता है।

## सदकए फित्र का बयान

जो शख्स मालिक निसाब हों, तो ईद के दिन सदका फिन्न का देना उस पर वाजिब है, या उस पर जकात तो वाजिब नहीं लेकिन जरुरी अरबाब से ज्यादा इतनी कीमत का माल-व-अरबाब है। जितनी कीमत पर जकात वाजिब होती है तो इस पर ईद के दिन सदका देना वाजिब है।सदका-ए-फिन्न में गैहुँ पौने दो सेर और जौ इसका दुगुना देना चाहिए।

मसला: बीवी की तरफ से और बालिग औलाद की तरफ से सदका-ए-फित्र अदा करना वाजिब नहीं। अगर किसी ने ईंद के दिन सदका-ए-फित्र न दिया तो माअफ नहीं हुआ।अब किसी दिन दे देना चाहिए।

#### रमजान शरीफ के रोजे का बयान

इस्लाम का चौथा रुकन रोजा है। इबादत की नियत के साथ सुब्ह सादिक से मगरिब के वक्त तक खाने, पीने, औरत से सोहबत वगैरह से बाज रखना रोजा कहलाता है।

साल भर में एक महीना यानी रमजानुल मुबारक के रोज़े फर्ज़ है, हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर इस की अदायगी ज़रुरी है।

रोज़े में किसी चीज का चबाना, चखना, गीबत करना, झुठ बोलना, लड़ना वगैरा हराम है और सख्त गुनाह है।

#### रोजा रखने की नीयत

अल्ला हुम्मा असुमु गदल-ल-कं, फंग फिर्ली मा कहमतु व मा अख्खरतो।

#### रोजा खोलने की नीयत

अल्ला हुम-म-क समतु व बि-क आमन्तु व अलय-क तवक्कलतु व अला रिझकि क अफतरत् फ-त कब्बल मिन्नी।

## कुर्बानी का बयान

जिस के पास साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले सोना या इतनी रकम का माल हो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है।

कुर्बानी करना ऐसे जानवर की दुरुस्त है, जिस का कान या नाक वगैरह तिहाई से ज्यादा न कटा हो और बहुत दुबला न हो, खुब तन्दुरुस्त हो, टांग टूटी न हो, लगंडा या काना न हो गरज किसी तरह का ऐब न हो, बकरा साल भर और मेंढा और दुम्बा छे महीने से कम न हो, कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी का नोश्त खुद खाना और दोस्तों को देना फकीरों को तकसीम करना दुरुस्त है।

कर्बानी का वक्त बकरईद की नमाज़ के बाद शुरु हो जाता है। और बारहवीं तारीख की शाम के आफताब असर की नमाज़ तक रहता है।

एक बकरा कुर्बानी करना एक आदमी का दुरुस्त है और एक ऊंट या बैल एक आदमी से भी दुरुस्त है और सात आदमी भी शरीक हो सकते हैं। मगर हिस्सा सातों आदमी बराबर का दें। कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से करे एक हिस्सा खुद अपने इस्तेमाल के लिये रखें और दुसरा हिस्सा अपने अजीज़ो दोस्तों में बाँटे और तीसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम करे।

## कुर्बानी का तरीका और उस की दुआ

जब कुर्वानी के जानवर को जबह करने के लिए जमीन पर लिटार्दे तो यह पढ़े-

इन्नी वज्जहतु विज्हिय लिल्लजी फतरस समावाते वल अजीअला मिल्लते इब्राहीमा हनीफों वमा अना मिनल मुश्रिकीन. इन्न सलाती व नुसुकी व महया य व ममाती लिल्लाहे रिब्बल आलमीन. ला शरी-क लहु व बिजालिक उमिर्तु व अना मिनल मिल्लमीन.

तजुमा मैं ने अपना रुख उस जात की तरफ मोड़ दिया जिस ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया इस हाल में कि मैं इब्राहीम अलै. हनीफ के मज़हब पर हुँ और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज़ और इब्रादतें और मेरा मरना और जीना सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है जिस का कोई शरीक नहीं और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं फरमांबदीरों में से हुँ अय अल्लाह! यह कुर्बानी तेरी तरफ से (हकम मिलने की वजह है) और तेरे ही लिए है।

फिर जानवर को किबला रुख बार्य तरफ लिटार्ये और अपना दायां पांव उस के शाने पर रखें और तेज छुरी से 'बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाहुम्म ल क व मिन क बिस्मिल्लाहे अल्लाहु अकबर' कह कर जबह करे और अगर अपना जानवर है तो बाद जबह कहे 'अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बल त मिन खलीलिक इब्राहीम व हबीबि क मुहम्मदुर रस्नुलुल्लाहे तआला अलैहे व अला आलिही व बा रक व्हाल्ल्म। दुसरे का जानवर हो तो मिन्नी की जगह मिन कहने के बाद उस का नाम ले।

## अकीके का बयान

जानना चाहिए कि जब लड़का पैदा हो तो उस को साफ कर के गुस्ल कराये और सफंद कपड़ा पहनाये ज़र्द कपड़े से परहेज़ करें और उस के दाहिने कान में अज़ान और बायें कान में तकबीर कहें, नाम उस का नेक रखे जैसे मुहम्मद, अब्दुल्ला, अब्दूर रहमान, अला अहमदहुसेन, शर्फुददीन वगैरह और सातवें या चौदहवीं या इककीसवें दिन या इसी हिसाब से पैदाइश के रोज से हिसाब लगा कर अकीकह करें कि सुन्नत है। अगर बेटा हो तो दो बकरे और बेटी हो तो एक बकरा अगर मकसुद हो तो बेटे का भी एक बकरा नज़रे अल्लाह जबह करे और एक रान उसकी दाई को दें और बाक़ी गोश्त का खाना पका कर अज़ीज़ों पड़ोसियों और गरीबों को खिलावें। अगर मकसुद न हो तो कच्चा गोश्त तकसीम कर दें।

एक तिहीई गोश्त अकीके का गरीबों को तकसीम करना चाहिये, नर या मादा का खयाल न करें बकरी हो या बकरा मगर जानवर सही सालिम होना चाहिए जैसा कि हुकम कुबानी के जानवर का है।

## जनाजे की नमाज

जनाज़े की नमाज़ फर्ज़ कफ़ाया है। अगर कुछ लोग्(बल्कि एक मर्द या एक औरत) भी पढ़ लें तो फर्ज़ अदा हो जायेगा, लेकिन जिझ कद भी आदमी ज्यादा हो उसी कद मैयत के हक में अच्छा है क्योंकि न मालूम किस की दुआ लग जाए और उस की मिफरत हो जाए। हदीस शरीफ में फर्माया रसूलल्लाह अलैहें व सल्लम ने कि जो भी मुसलमान मर जाए फिर खड़े हो कर चालीस आदमी उस के जनाज़े की नमाज पढ़ लें जो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करते हों तो अल्लाह उन की सिफारिश मैग्रत के हक में कबूल कर लेगा। (मुस्लिम शरीफ)

हदीस की किताब बुखारी शरीफ में लिखा है कि जो ईमान के साथ सवाब समझते हुए जनाज़ा के साथ चला और नमाज पढ़ने और दफन से फारिंग होने तक उसके साथ रहा उसको दो हिस्से सवाब मिलेगा। हर हिस्सा उहद पहाड़ के बराबर होगा और जो जनाजें की नमाज़ पढ़ कर दफन से पहले वापस हो गया तो एक हिस्सा सवाब लेकर तौटा।

मस'ला जनाजे की नमाज में चार तकबीरें और कयाम(यानी खड़ा होना) फर्ज़ है। इस नमाज का तरीका यह है कि मैयन को आगे रख कर उस के सीने के मुकाबिल इमाम खड़ा हो और इमाम व मुकतदी जनाजे की नीयत करे नीयत इस तरह है:

नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहे तआला सलातल जनाजतिस सनाऊ लिल्लाहे तआला वद दुआऊ लिहाजल मैयिते इक्तदैतु बिहाजल इमामे मृत विज्जिहन इल्लिकाबितश शरीफा.

चाहे तो उर्दू में इस तरह नीयत कर लें नीयत करता हुँ मैं कि नमाज़े जनाज़े अदा करु वासते अल्लाह तआ़ला और दुआ इस मैयत के लिए पीछे इस इमाम के रुख मेरा कआ़बा शरीफ की तरफ।

नीयत करके दोनों हाथ मिस् त तकबीर तहरीमा के कानों तक उठा कर एक मरतवा उल्लाहु अकबर कह कर मिसल आम नमाजों के बांध लें फिर सुन्हा न अल्ला हुम्मा आखिर तक पढ़े इस के बाद फिर एक बार अल्लाहु अकबर कहें, मगर इस मरतबा हाथ न अठायें बाद इस के दरुद शरीफ पढ़े बहतर यह है कि वही दरुद शरीफ पढ़ा जाय जो नमाज में पढ़ा जाता है फिर एक बार अल्लाहु अक्बर कहें इस मरतबा भी हाथ न उठायें इस तकबीर के बाद मध्यत के लिए दुआ करें, अगर वह बालिग हो मर्द या औरत तो यह दुआ पढ़े।

अल्ला हुम्मग फिर लि हैयिना व मैयितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व जकरिना व उनसाना।

तर्जुमा- अय अल्लाह ! तु हमारे जिंदों को बखश दे और हमारे मुदों को, और हमारे हाजिरों को और हमारे गाइबों को और हमारे छोटों को और हमारे बड़ो को और हमारे मर्दों को और हमारी औरतो को अय अल्लाह! हम में से जिसे जिंदा रखे तु उसे इस्लाम पर ज़िंदा रख और हम से जिसे मौत दे तो उसे इमान पर मौत दे।

अगर मैय्यत ना बालिग लड़की हो तो यह पढ़े।

अल्ला हुम्मज अल्हा लना फर तौंवज अलहा लना अजरीं व जुखरी वज अलहा लना शक्षिअ तौ व मुशफफअतः।

तर्जूमा- अय अल्लाह ! इस बच्चे को तू हमारे लिए पहले से जाकर इन्ताजाम करने वाला बना और इस को हमारे लिए अजर और जखेरा और सिफारिश बना दे।

अगर मैय्यत नाबालिग लड़का हो तो ये दुआ पढ़े। अल्ला हुम्मज अल्हु लना फ र र तौं वज अल्हु लना अजरों व जुखरौ वज अ लहु लना शाफि औ व मुशफिफआ।

तर्जुमा-: अय अल्लाह इस बच्चे को तु हमारे लिए अज

अर ज़खेरा और सीफारिश मंजूर किया हुआ बना दे।

जब यह दुआ पढ़ चुके तो एक मरतबा फिर अल्लाह अकबर कहें इस मरतबा भी हाथ न अठायें और इस तकबीर के बाद सलाम फेर दें।

मस'ला अगर जूते नापाक हों तो इन को पहन कर या इन पर खड़े होकर नमाज़ जनाज़ा नहीं होती, आज कल बहुत से लोग इसका खयाल नहीं करते।

मस'ला- जनाजे की नमाज में तीन सके करना मुस्तहिब है।

मस'ला- जनाजे के साथ जाते वक्त तकबीर या किसी दूसरे ज़िकर का नारा लगाना बिदअत है।

मस'ला- नमाज तोड़ने वाली चीज़ो जो पहले बयान किये गये हैं, नमाज़े जनाज़ा भ्री उन में से किसी एक के पेश आने से टूट जाती है।

मस'ला- अगर कोई आदमी जनाज़ की नमाज़ में ऐसे वक्त आ गया कि एक दो तकबीरें हो चुकी हैं तो उस को चाहिए कि फौरन आते ही मिसल दुसरी नमाज़ो के तकबीर कह कर नमाज़ में शरीक न हो जाये बलिक इमाम की तकबीर कहे तो उसके साथ ये भी तकबीर कहे और ये तकबीर उस के हक में तकबीर -ए-तहरीमा होगी, फिर जब इमाम सलाम फेर देवे तो वह शख्स अपनी गई हुई तकबीरों को अदा कर लेवे और इन तकबीरों के दर्मियान कुछ पढ़ने की जरुरत नहीं

मस'ला- और अगर ऐसे वक्त में पुहुँचो कि इमाम चौथी तकबीर कह चुका है तो फौरन तकबीर कह कर इमाम के सलाम से पहले शरीक हो जावे और बाकी तीन तकबीरें इमाम के बाद अदा कर लेवे।

#### खत्ना

यानी सुन्नत करने का तरीका।

लड़का पैदा होने से सातवें बरस या दसवें या बारहवें बरस बहर सूरत बालिग होने से पहले करें क्योंकि लड़कपन में तकलीफ कम होती हैं और काफिर मुसलमान हो उस का खतना करने में उम्र की क़ैद नहीं। जब ईमान लाया खतना करना उस पर सुत्रत हुआ और जो लड़का या काफिर पैदाईशी खतना किया हुआ हो उसको लाजिम नहीं। खतना पीर के रोज़ दोपहर के बाद करना मसनुन है और इतवार के रोज़ मकरुह है।

#### सज्द-ए-सहु

नमाज में भूल कर कभी कमी-बेशी हो जाती है इस की तलाफी के लिए आखिरी कादा में अब्दुहु व रसुलहु तक अत्तहियात पढ़ कर दो सज्दे किये जाते हैं इस को ' सज्द-ए-सहु' कहते हैं। यानी भूल का सज्द सहु के हैं।

मस'ला- अगर किसी नमाज में भूल कर कई बाते ऐसी पेश आ गई जिससे सज्द-ए-सहु वाजिब होता है तो सब की तलाफी के लिए सिर्फ एक ही बार सहु के दो सजदे कर लेना काफी हैं।

मस'ला- किसी वाजिब के छूट जाने से या वाजिब या फर्ज़ में देर हो जाने से या किसी फर्ज़ को उस की जगह से हटा कर 经经验的证据 65 生态经验性经验经经

पहले कर देने से या किसी फर्ज़ को दोबारा अदा करने से मस्तन दो रुकअ कर दिये या रुक्अ करना भूल गये, इन सब सूरतों में सज्द-ए-सहु वाजिब हो जाता है, अगर भूले से ऐसा हुआ हो, और अगर करदन (जान बुझ कर) किया है तो सज्द-ए-सहु से काम नहीं बलेगा बल्कि नमाज फिर से पढ़नी पढ़ेगी।

सज्द-ए-सहू का तरीका- सज्द-ए-सहु का तरीका यह है कि आखिरी कादे में तश्हहुद यानी अत्तहियात अब्दहु व रसूलहू तक पढ़ कर दाहिनी तरफ सलाम फेर कर अल्लाहु अकबर कहते हुए दो सज्दे कर के बैठ जावे और दोबारा पुरी अत्तहियात और इसके बाद दरुद शरीफ और दुआ पढ़ कर दोनों तरफ सलाम फेर टेवे।

मस'ला- अगर दोनी तरफ सलाम फेरने के बाद याद आया कि मेरी ज़िम्मे सज्द-ए-सहू वाजिब है तो जब तक किसी से बात नहीं की हो और सीना किबले से न फेरा हो या और कोई काम ऐसा न हो गया हो जिस से नमाज फासिद हो जाती (यानी टूट जाती) तो अब भी सजदा कर लेवे।

मस'ला- इमाम से अगर कोई ऐसा काम हो जाये जिससे सज्द-ए-सहु वाजिब होता है तो मुक्तदीयों पर भी सज्द वाजिब होगा और मुक्तदी की भूल से न इस पर सज्द-ए-सहु वाजिब है न इमाम पर।

मस'ला- जिस की कुछ रकाअतें चली गई हों वह इमाम के सलाम के बाद जब अपनी नमाज पूरी करने लगे और उस बक्त कोई काम भूल से ऐसा हो जाये-जिस से सज्दा-ए-सहु वाजिब हो जाता है तो आखिरी कादा-में सज्दा-ए-सहु अदा करे।

# फातिहा देने का तरीका

फातिहा देने का तरीका ये है कि अव्यल आखिर तीन या पांच बार दरुद शरीफ पढ़ फिर सुरए-फातिहा एक बार, सुरए-काफरुन एक बार सुरए-इख्लास तिन बार, सुरए फलक एक बार और सुरए-नास एक बार पढ़े। फिर हाथ उठा कर इस तरह दुआ मांगे-

अय अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है और यह खाना तेरे नाम पर खेरात किया जाता है इस का सवाब बतौर हिदया हुजूर पुरनूर हजरत मुहम्मद मुस्तुफा सल्लल्लाहु अलैहे व अला आलिही अस्हाबिही व सल्लम को पहुंचे और उन के तुफैल में सब उम्मत को और 'फला' शख्स को इस का सवाब पहुंचे और दरुद शरीफ पढ़ कर मुंह पर हाथ फेर लें।

फलां की जगह जिस बुजुर्ग या जिस शख्स के नाम फातिहा देना मक्सूद हो उस का नाम लें।

ं फातिहा का अमल बुजुर्गाने दीन के नज़दीक मुस्तहिब करार दिया गया है। इस में दो बातें लाज़िम हैं-

- (१) कुरआन शरीफ का पढ़ना।
- (२) दुआ मांगना।

## पंज वक्ता नमाज की रकाअते

सुबह की नमाज़ चार रकअत

पहले दो रकअत सुन्नतं, फिर दो फर्ज जमाअत से पढ़े।

ज़ोहर की नमाज १२ रकअत

पहले चार सुन्मतें,फिर चार फर्ज जमाअत के साथ फिर दो सुन्नत, फिर नफ्ल पढें

#### असर की नमाज ८ रकअत

पहले चार सुन्नत, फिर चार फर्ज़ जमाअत के साथ पढ़े।

#### मग्रिब की नमाज ७ रकअत

पहले तीन फर्ज जमाअत के साथ और फिर दो सुन्नत, फिर दो नफ्ल।

#### इशा की नमाज १७ रकअत

पहले चार सुन्नत फिर चार फर्ज जमाअत के साथ फिर दो सुन्नत, दो नफ्ल फिर तीन वित्र,फिर दो नफ्ल पढ़े।

#### नमाजे कसर

जो शख़्स ४८ मील के सफर की नीयत से अपने शहर, कसबे या बसती से निकल जाए इस के लिए वापस आने तक जोहर असर और इशा की फर्ज नमाज बजाए चार रकाअत के दो रकाअत रह जाती है, हां अगर सफर में किसी जगह पंदरह (१५) रोज या इससे ज़्यादा ठहरने की नियत कर लेवे तो पूरी चार रकाअतें पढ़ना फर्ज हो जाता हैं

नीयत नमाजे कसर नीयत करता हूं दो रकाअत नमाज फर्ज कसर वक्ते जोहर(या असर या इशा) का वास्ते अल्ला तआला के मुंह मेरा काअबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। सफर में अगर ऐसे इमाम के साथ नमाज पढ़ जो वहीं का

मुकिम है तो इस के साथ चार ही रकाअत नमाज फर्ज है।

कसर सिर्फ जोहर, असर और इशा की फर्ज नमाजों में है मरिख और फज में नहीं।

अगर मुसाफिर ने किसी जगह पहूँच कर वहां के लोगों को बजाय कसर के पुरी नमाज पढ़ा दी तो मुसाफिर की तो नमाज हो जायगी लेकिन वहां के रहने वालों की नमाज नहीं होगी।

मुसाफिर किसी जगह पहूँच कर वहां के लोगों का इमाम जुमा बन सकता है।

#### हज का बयान

इस्लाम का पांचवां रुक्त हज है, हज तमाम उर्म में एक बार फर्ज़ है और जो कोई हज का फर्ज़ न समझे वह काफिर है और जिस पर फर्ज़ हो और अदा न करे वह फासिक हैं यानी बड़ा गुनेहगार है।

खत्म शुद

#### अजान



अजान

हर फर्ज नमाज की अजान उस के वक्त में ऊची जगह पर कियला रुख खड़े होकर ब-आवाज बुलंद ठहर -ठहर कर कहो शहादत की उंगलियां कानों में रख लो हैया-अलस-सलाह कहते हुए दाई तरफ और हैया अलल-फलाह कहते हुए बाई तरफ मुंह फेरे।

## तकबीरे तहरीमा



१. तहरीमा

तहरीमा के वक्त दोनों हाथ इस तरह कानों तक उठावो कि अंगुठे कानों की लौ के मुकाबिल हो और उंगलियां सीधी और खली रहें, हथेलियां किब्ला रुख रहें और सरन को झुकाओ।

#### २. तकबीरे तहरीमा

यानी अल्लाहु-अकबर कह कर दोनों हाथ नाफ के नीचे इस तरह बांध लो कि दाहिनी हथेली बाई हथेली की पीठ पर रहे और अंगुठे और छंगुलियों के हलके से बायें पहुंचे को पकड़ लो और बाकी तीन उंगलियां कलाई पर बिछी रहें।

#### क्याम



क्याम से मुराद है ऐसा सीधा खड़ा होना कि घुटनों तक हाथ न पहुंच सके।

तहरीमा और क्याम की हालत में अपनी निगाह सज्दे की जगह रखो। ENERGY OF THE PERSON TO THE PERSON OF THE PE

## सफ और नमाज़ बा जमाअत



सफ और नमाज बा जमाअत

सफ बन्दी का सही तरीका यह है कि तमाम नमाजी कुहनी से कुहनी मिला कर सब मिल-मिल कर खड़े हों सब की पिडलियां और एडियां एक लाईन में हो पैरों की उंगलियां और कदम किंव्ला रुख रहे, दोनों कदमों के दर्मियान चार या पांच अंगुल का फासिला रहे।



ia की जगह उंगलियां और कदम किल्ला-रुख मही है यह तरीका सहीह नहीं



रुकुअ का सहीह तरीका यह है कि दोनों हाथों की उंगलियां खोल कर उन से दोनों घुटनों को पकड़ लो पीठ को बिलकुल सीधी रक्खा कि कमर और सर बराबर रहें हाथ पसलियों में अलग और पिडलियां सीधी खडी रहे निगाह कदमों पर रहें।

## सज्दा सज्दे में



१ सज्दे में जाते हुऐ पहले दोनों घूटने फिर दोनों हाथ फिर नाक फिर पेशानी रक्खो चेहरा दोनों हथेलियों के दर्मियान रहे और अंगुठे कानों के मुकाबिल रहें हाथों की उंगलियां सीधी मिली हुई किंबला रुख रहें।

२ कोहनियां पसितयों से और पेट रानों से अलग रहें कोहनिया जमीन पर बिछाओ, पांव की उंगलियाँ जमीन से मिली रहें, और कदमों को खड़ा रक्खो निगाह जमीन पर और ध्यान खुदा की तरफ रक्खो। काअदा

तशह.हुद



हर दुसरी रकअत में और हर आखिरी रकअत में दुसरे सजदे में से सर उठा कर बाया पांव बिछा कर उस पर बैठ जाओ और दोनों पांव की उंगलियों के सिरे किब्ला की तरफ मोड़ दो और दोनों हाथ रानों पर रक्खो इस तरह कि उंगलियां सीधी मिली हुई किब्ला रुख रहें और निगाह गोद में रहे।

Ş

जब अश्हदो 'अल-ला इलाहा' पर पहुंचो तो दाहिने हाथ के अंगुठे और बीच की उंगली से हलका बाँध लो और छंगुल्या और उसके पास वाली उंगली उठा कर इशारा करो, 'ला इलाह पर' उंगली उठाओ और इल्लल्लाहो पर उंगली झूका दो और इस तरह आखिर तक हल्का बांधे रक्खो।

## बाई तरफ सलाम दाई तरफ सलाम





2

तशह-हुद और दरुद दुआ के बाद पहले दाई तरफ सलाम फेरो। दाई तरफ के सलाम में निगाह दांये कंधे पर रहे और दाई तरफ के फरिश्तों और नमाजीयों की नीयत करो, और जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में इमाम की भी नियत करो।

२

बाई तरफ के सलाम में बाई तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नीयत करो और निगह बाए कधे पर रहे। इमाम दोनों सलामों में गुक्तदीयों की नीयत करे।



दुआ में दोनों हाथों को इस कद्र कि तयरीबन बांधे के बिल-मुका-बिल हो जाय उंगलियां सीधी और खूली रहें दोनों हाथ सीने के करीब न किये जाये बल्कि सामने की सिम्त में चढे हुए हैं। आवाज आहिस्ता और पस्त रहे दुआ के बाद दोनों हाथ वेहरे पर फेर लो।